#### प्रथम संस्करण, १९५३

#### 

लेखक की श्रन्य रचना ग्रेट ब्रिटेन का श्राधुनिक इतिहास (१६०३—१८१४ ई०)

प्रका**राक**—िकताब महल ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद । मद्रक—ऋनुपम प्रेस, १७ जीरो रोड, इलाहाबाद ।

#### प्राक्रथन

लगभग एक हजार शतान्दियों के पश्चात् भारत दासता की वेड़ी से मुक्त हो स्वतंत्रता की शॉस लेने लगा है। श्रवः इसे पग-पग पर सावधान होकर चलना है। एक सफल श्रीर सुयोग्य नागरिक बनने के लिए इतिहास का श्रध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिये श्रत्यावश्यक है। इतिहास से मेरा ताल्पर्य राज-परिवारों के कृतों, बटनाश्रों श्रीर तियियों से नहीं है, बल्कि मानव समुदाय के क्रिमिक विकास से है। मानव समाज का क्रिमिक विकास ही विश्व-इतिहास का उपयुक्त विषय है। श्रतः श्रव हर एक नागरिक के लिये यह श्रिनिवार्य हो गया है कि वह श्रपने ही देश के नहीं, वरन् सम्पूर्ण संसार के विभिन्न देशों के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करे—दुनिया के सभी भागों की सम्यता एवं संस्कृति से परिचित हो। वर्तमान काल श्रन्तर्राष्ट्रीयता का ग्रुग है जो श्रशान्ति के मयंकर रोग से पीड़ित है। मानसिक संकीर्णता ही इसके मूल में छिपी हुई है। श्रुनेक महापुक्षों तथा विद्वानों के विचार से क्र्य-मयह्कता के कीयरण को समूल नष्ट कर विश्व-राज्य की स्था-पना ही इस रोग की रामवाया श्रीषधि है। श्रतएव इस लस्य की प्राप्ति के लिये मानव-सम्प्रदाय या विश्व-इतिहास का समुचित श्रध्ययन एक श्रेयस्कर मार्ग है। श्रतः स्वतंत्र मारत के विश्व-विद्वालयों का ध्यान स्वामाविक ही इस श्रोर श्राकृष्ट हुआ है श्रीर इनके पालक्तम में इसे उचित स्थान मिला है।

श्रंत्रेची साहित्य में विश्व-इतिहास की कमी तो नहीं है, किन्तु राष्ट्र-माधा में इस विषय पर श्रवश्य ही पुस्तकों का बढ़ा श्रमाव है। यह बहुत ही खटकने वाली बात है। हिन्दी साहित्य के इसी श्रमाव की पूर्ति के हेत्र इस अन्य की रचना हुई है। विश्वविद्यान्त्रय के विद्यायियों की मनोवृत्ति श्रीर तनके हित को विशेष रूप से ध्यान में एला गया है। महत्वपूर्ण विषयों की विशद विवेचना की गई है तथा उन्हें स्पष्ट श्रीर रोचक बनाने का समुचित प्रयास किया गया है। सभी श्रावश्यक बातों की पूर्ण व्याख्या हो जाने के कारण दुरुह स्पन्त भी सरस हो गये हैं। उपयुक्त स्थानो पर चित्र तथा मानचित्र भी पर्याप्त संख्या में दे दिये गये हैं। विद्यायियों के लाभार्थ पुस्तक के श्रन्त में प्रश्नावली तथा अन्य-स्वी भी दी गई हैं।

विद्यार्थियों के लिये उपयोगी होते हुए यह ग्रन्थ माना तथा भाव की दृष्टि से सामान्य पाठकों के लिये भी सुबोध तथा लामदायक है। इसके लिखने में में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय तो पाठकवृत्द ही कर सकेंगे। यदि इससे उनका कुछ भी लाम हुआ तो में अपने परिश्रम को सार्थक सममूँगा। दुनिया की कहानी जैसे ज्यापक और

विस्तृत विषय वातो प्रन्य में त्रुटियों का न होना ही अस्वाभाविक है। अतः को महातु-भाव उन श्रुटियों की और मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे या कोई नया सुकाव उपस्थित करेंगे तो मैं उनका हृदय से कृतज्ञ होऊँगा। द्वितीय संस्करण में भूलों का सुवार तथा सुकावों का समावेश करने की चेष्टा की जायगी।

इस पुस्तक की रचना में मुक्ते बिन लेखकों तथा मित्रों से सहायता या प्रेरण्ए मिली है मैं उनका आभारी हूं।

राजेन्द्र कालेज, छपरा शनिवार, माघ कृष्ण १४, सं० २००८ २६ जनवरी, १९५२ ई० [जनतन्त्र दिवस ]

राधाकुच्एं शर्मा

## समर्पण

'विश्व-चन्धुत्व' सिद्धान्त

के

पोषकों तथा पालकों

को

# विषय सूची

| <b>श्र</b> ध्याय                                    | •   | पृष्ठ-संस्था |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| १. विषय प्रवेश—इतिहास श्रीर कुछ श्रन्य बार्ते       | ••• | 8            |
| २. सृष्टि का आरम्म—पृथ्वी तथा जीवधारियों का जन्म    | ••• | १३           |
| ३. प्रगति का प्रभात—प्रागैतिहासिक काल की सम्पता     | ••• | १६           |
| ·                                                   | ••• | २३           |
| 🖳 दं बला फरात घाटी की सम्यता—मेसोपोटेमिया           | ••• | ₹≒           |
| ५—६. सिंधु घाटी की सम्यता —भारतवर्ष                 | *** | प्र          |
| ं ७. गगा घाटी की सम्यता—भारतवर्ष (१)                | ••  | 34           |
| 🖘 गंगा घाटी की सम्यता—मारतवर्ष (२)                  | ••• | ६४           |
| `—६. यागट्सी ह्वागहो घाटी की सम्पता—न्दीन           | *** | 50           |
| -१०. प्राचीन एशिया की सम्प्रता—फारस                 | ••• | ٧3           |
| .११. भूमभ्य सागरीय सम्यता—फिलस्तीन, फिनिशिया, क्रीट | ••• | १०३          |
| ्१२. भूमध्य सागरीय सम्यता—प्राचीन यूनान             | ••• | १२२          |
| र १३. भूमच्य सागरीय सम्यता-विश्व राज्य का उदय       | ••• | १५०          |
| १४. भूमध्य सागरीय सम्यता—प्राचीन रोम                | ••• | १५८          |
| १५. श्रातीक प्रसार—ईसाई धर्म                        | ••  | १८५          |
| १६. श्रंघयुगीन यूरोप—वर्बर जातियो की विजय           | *** | १९५          |
| ` १७. मध्यकालीन यूरोप                               | ••• | २०३          |
| १८. ग्ररव—इस्लाम की जन्मभूमि                        | ••  | २२६          |
| १६. एशियाई बर्बर जातियाँ—हूर्य, मंगोल तथा तुर्क     | 441 | २४१          |
| २०. मध्यकालीन एशिया—मारतवर्ष                        | ••• | २५३          |
| २१. मध्यकालीन एशिया—चीन तथा बापान                   | *** | २६४          |
| २२. नूतन दुनिया की पुरातन सम्यता—प्राचीन श्रमेरिका  | *** | २६६          |
| परिशिष्ट १प्रसिद्ध घटनाएँ, राजवंश स्त्रीर तिथियाँ   | ••  | २७२          |
| परिशिष्ट २—कुछ प्रसुल शासक स्त्रीर व्यक्ति-विशेष    | ••• | २७७          |
| परिशिष्ट ३—प्रश्नावली                               | ••• | ₹ <b>८</b> ० |
|                                                     |     |              |

# प्राचीन युग



#### अध्याय १

## विषय प्रवेश-इतिहास और कुछ अन्य वार्ते

(क) इतिहास श्रीर इसकी उपयोगिताएँ

#### इतिहास ऋौर इतिहासकार

इतिहास केवल वस्तुरिपितयों, तियियों और युद्धों से पूर्ण कोई संकीर्ण विषय नहीं है जैसा कि साधारण अर्थ में समका जाता है। सच्चा इतिहास जीवन के प्रत्येक चेत्र में मानव आदशों तथा उद्देश्यों की क्रमिक पूर्ति का उल्लेख है। इसका विषय मानवी अनुभव है—किस प्रकार मनुष्य जगली अवस्था से सम्य अवस्था को प्राप्त हुआ है, किस तरह वह एक-एक करके सम्यता की सीढी पर आरूढ़ हुआ है। किसी समय मानव नग्न तथा जंगली अवस्था में या—उसे पृथ्वी पर चलना और रहना नहीं आता था। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ उसका क्रमशः विकास होता गया और आज वह यनचर ही नहीं है बिल्क जलचर तथा नमचर भी बन गया है। कभी वह प्रकृति का दास था तो आज इसका खामी हो गया है। वह नित्य ही एक नये फैशन—एक नूतन मार्ग की खोज करता है। इतिहास बतलाता है कि ये सभी परिवर्तन कब, कैसे और क्यों हुए। इसे ठीक हो भानवता में परिवर्तन का अध्ययन' कहा गया है। अतः मानव जाति के जिस वर्ग ने कोई परिवर्तन नहीं किया है अर्थान् सदा शियल रहते हुए अपनी आदिम अवस्था में पड़ा है, इतिहास उसकी सर्वया उपेन्ना करता रहा है।

इसके स्वरूप के विषय में विद्वानों के बीच मतमेद है। कुछ विद्वानों के लिये यह एक कला है तो कुछ के लिये एक विज्ञान! लेकिन सर्वसाधारण के लिये इसे विज्ञान समस्ता कठिन है क्योंकि यह रसायन शास्त्र या पदार्थ शास्त्र जैसा विज्ञान नही है। वास्तव में इतिहास को कला और विज्ञान दोनों माना जा सकता है। इसमें 'सामानों का वैज्ञानिक विश्लेषण तथा फलों का कलात्मक सयोग' पाया जाता है। इसके सिवा विज्ञान ज्ञान प्राप्त कराता है और कला कार्य करना सिखलाती है। इतिहास से अतीत का ज्ञान प्राप्त होता है और उसके आधार पर वर्त्तमान तथा भविष्य में कार्य करने का मार्ग दीख पड़ता है।

एक प्रश्न श्रीर उउता है कि इतिहास का दुहराथ होता है था नहीं ! चककम में विश्वास करने वालों के लिये इतिहास का दुहराव होता है। लेकिन विकास कम के समयंकों के लिये इसका दुहराव नहीं होता । दोनों पद्धों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परातु प्रथम कथन में श्रिषकाश सन्यता है। समान कारण से समान फल का उत्पन्न होना स्वामाविक है। इतिहास बतलाता है कि कोई मी विदेशी श्रिनच्छुक राष्ट्र को सैन्य बल के सहारे स्थायी रूप से नहीं दवा सकता है। यह बान बैसे प्राचीन युग के लिये खारा है वैसे ही वर्तमान युग में भी इसकी पुष्टि होती है।

इतिहासकारों के कन्धों पर उत्तरदायित्व का बहुत बड़ा बोक्त है। राष्ट्र-निर्माण या देशोत्यान में उनका बहुत बड़ा हाय रहता है। श्रतः इतिहास लेखन कला में बहुत प्रवीणता होनी चाहिये। इतिहास लेखकों में कल्पना, रचनात्मक तथा सूच्म भावनाश्रों का होना श्रत्यावश्यक है। सभी बातों को बुद्धिवाद की कसौधी पर कस कर छानबीन करने के पश्चात् निष्णद्ध माव से उन्हें लिशिबद्ध करना चाहिये। उनके श्रध्ययन का देश विस्तृत श्रीर उनका दृष्टिकीण ब्यायक होना चाहिये।

#### इतिहाम की उपयोगिताएँ

इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता स्पष्ट है। इसमें मनुष्य का प्रेम स्वामािक होता है। यह मनोरजन, जान-प्राप्ति और पर प्रदर्शन तीनों का निश्चित सावन है। यह अभी कहा जा चुका है कि इतिहास युगों से संचित मानन अनुमनों का बहुमूल्य एव सचित भएडार है। यह अतीत का निवास-स्यान है, और अतीत मृतक-तुल्य नहीं है बिल्क जीनित और जाएन है। सचनुच इतिहास उदाहरण के जरिये सिखलाने वाला दर्शन शास्त्र है और उदाहरण उपदेश से अल्युक्तम और प्रभावशाली होता है। मनुष्य भी शिक्षा के लिये उदाहरण से बढ़कर कोई अन्य शिक्षालय नहीं हो सकता क्योंकि वह दूसरों का अनुकरण करना विशेष चाहता है। इसके सिवा इतिहास भूत, वर्तमान और पविष्य को एक एत्र में आवद करता है। वर्तमान अतीत का बच्चा और भविष्य का पिता है। इतिहास के ही माध्यम से अतीत का अवलोकन कर वर्तमान तथा मिष्य का अनुमान किया जाता है। अतः एक सफल और सुयोग्य नागरिक तथा राजनीतिश्च होने के लिये इतिहास का अध्ययन अल्यावश्यक है। कोई वैज्ञानिक हो या न हो, कोई दार्शनिक हो या न हो, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक तो अवश्य ही होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक तो अवश्य ही होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक तो अवश्य ही होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक तो अवश्य ही होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इतिहास का विशेष महत्व है।

#### विश्व इतिहास के पढ़ने की आवश्यकता

परन्तु हमारे युग का दुर्माग्य इस बात में है कि व्यापकता के बदले संकीर्शता पर

ही श्रिषक जोर दिया जाता है। विश्व या मानव समाज के बदले देश या राष्ट्र के इति-हार को श्रिषक महत्व दिया जाता है। मानव इतिहास के सामूहिक श्रध्ययन के स्थान पर उसके एक माग का श्रध्ययन किया जाता है। यह बात तो भुला दी जाती है कि राष्ट्र तो श्रापार समुदाय का एक श्रंगमात्र है, देश विशाल पृथ्वी का एक दुकड़ा मात्र है। इसका परिणाम बड़ा ही मयंकर श्रोर बुरा होता है। जैसा उद्मव स्थान होता है वैसी ही वहाँ से निकली बारा भी होती है। पाठक की दृष्टि संकृत्वित हो जाती है, कृपमण्डूक की माँति वह श्रपने ही देश को ससार श्रीर श्रमनी सम्यता को सर्गेक्च समक्त बैठना है। वह यह नहीं समक्त पाता कि संसार कितना विश्वन है जिसमें कैसे-कैसे लोग रहते श्राये हैं। ससमें सकीण राष्ट्रीयता की मावना विकसित होती है जो वर्तमान श्रशांति का मूल बारण है।

अब दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटी चीज के स्थान पर बढ़ी चीज का महत्व समक्तना चाहिये। पहिली बात यह कि मानव समाज एक बृहद् परिवार है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। सम्पूर्ण ससार में एक ही परिवार रूपी बृद्ध की शालायें फैली हुवी हैं। दुनिया एक ही है जिसके रग-मंच पर नाटककार मिल-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न खेल खेलते आये हैं किन्तु वे सभी नाटककार हैं मनुष्य ही। सब को दिल और दिमाग होते हैं, सब में एक ही आतमा का स्वरूप मिलता है और सभी एक ही पिता की सतान है जिनके शारीरिक निर्माण में कोई अन्तर नहीं है। दो मेद है सो जलवायु विशेष के कारण।

दूसरे, राज्य बनता-बिगड़ता है। किसी देश या वर्ग का उत्यान-पतन होता है। व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त होता है यानी मनुष्य ही मरण्यशील प्राण्णी है। किन्तु मनुष्य जाति सतत् एवं रथायी है जो सदा ही श्रागे की श्रोर बढ़नी रही है। "वह न्यं के समान बादलों में दक सकती है, परन्तु कभी बुक्त नहीं सकती।" विश्व हितहास मनुष्य आति की इसी प्रगति या परिवर्तन का हितहास है। इसी प्रगति श्रोर परिवर्तन को सम्प्रता श्रोर संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। यह प्रगति निरन्तर श्रोर श्रवण्ड है। यदि विश्व के किसी भाग में इसकी गित मन्द रहती है तो किसी भाग में तीन, लेकिन गित बन्द कभी नहीं होती है। श्रतः सभ्यता श्रोर संस्कृति की चीजें—बाङ मय, दर्शन, कला, विश्वान श्रादि कहीं भी पैदा हों, उनसे सभी मनुष्य प्रमावित होते हैं श्रोर वे मानव मात्र के धरोहर स्वरूप हैं।

तीसरे, श्राज विज्ञान ने सारे विश्व को एक सूत्र में बींघ दिया है। इसके चमत्कार

<sup>े</sup> रवीन्द्रनाथ ठाकुर

के फलस्वरूप समय श्रीर दूरी संज्ञित हो गये हैं श्रीर एक जगह की घटना सारे भूमएडल में न्यास हो जाती है। इस बुग में दो महायुद्ध हो जुके, उनके कारण कहीं से उत्पन्न हुये हों, उनका प्रमान तो सार्वमीन रहा है। वे ठीक ही विश्व युद्ध कहे जाते हैं। इस तरह मानव समाज पारस्परिक निर्मरता के सूत्र में श्राबद्ध है। श्रतः इसकी बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान मानव मात्र की सामृहिक चेष्टा के विना सम्भव नहीं, कदापि सम्भव नहीं है।

श्रतः विश्व या मानव सम्प्रदाय के इतिहास के अध्ययन की निवानत श्रावश्यकता है। इसके द्वारा संसार के विभिन्न कुटुम्बों की सम्यता से संपर्क होता है। इससे साम्प्रदा- यिकता, प्रान्तीयता श्रीर राष्ट्रीयता की भावना का नाश होता है तथा श्रन्तराष्ट्रीयता श्रीर सार्वभौम स्नातुत्व-भावना विकसित होती है। "वसुषैव कुटुम्बकम्" के उदार विचार का प्रादुर्भाव होता है श्रीर पारस्परिक सहयोग एव निर्भरता की प्रकृति प्रस्कृति होती है। वर्तभान संपर्ष युग में ऐसी ही उदार प्रकृति की विशेष श्रावश्यकता है।

इन सभी बातों के सिवा अपने ही देश या राष्ट्र के इतिहास को भी अच्छी तरह सममाने के लिये विश्व-इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि सपूर्ण को सममे बिना एक आंग या दुकड़े को सुचार रूप से नहीं सममा जा सकता है। सम्पूर्ण के अन से उसके खरड का कुछ भी जान अवश्य हो सकता है, किन्द्र केवल खरड के जान से सम्पूर्ण का कुछ भी जान प्राप्त नहीं हो सकता।

(ख) मानव-प्रगति का काल-निर्णय

मानव बाति की प्रगित को दो मागों में बाँदा बाता है—पूर्व इतिहास काल (आदि काल ) और इतिहास काल । पूर्व इतिहास काल लगमग ५० इजार वर्ष ई० ए० से ग्रुरू होता है। इसका दो विमाबन किया बाता है—प्राचीन पाषाण काल और नवीन पाषाण काल। सम्यता की प्रगित के आधार पर प्राचीन पाषाण काल को फिर दो मागों में बाँदा बाता है—पूर्वकालीन और उत्तरकालीन। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि इस पुराने युग का नामकरण पत्यर के ही आधार पर क्यों किया गया है। बात यह है कि उस युग के लोग केवल पत्यर से ही परिचित थे, अन्य किसी घातु से नहीं। अतः उनके बो मी अख्य-शख्य होते थे वे पत्यर के ही बनते थे। अतः स्वामाविक ही उस युग को पत्यर युग कहा बाने लगा। इस काल की बातों का पता भूतन्वों के विद्वानों ने खंडहरों, कत्रों एवं पहाड़ और चट्टान बेसी प्राकृतिक चीओं का अध्वयन कर लगाया है। प्राचीन काल की अवशिष्ट चीजें आवकल अद्युतालयों (म्युजियम) में देखी बा सकती है। इस युग की प्रगित के निर्ण्य में अनुमान और कल्पना से ही विशेष काम लिया बाता है। लेकिन कमी-कमी कल्पनाशक्ति भी शियिल हो बाती है और बहुत सी बातें समक में नहीं आतीं। यही कारण है कि इस काल की बहुत सी बातें विद्वानों के विवाद और

मतमेद के विषय बन गयी हैं क्योंकि उपर्युक्त साद्य लिखित प्रमाणों के समान विश्वस-नीय नहीं है। अनुमान पर निर्भर रहने के कारण विद्वानों के विचार मेल नहीं खाते। फिर भी अन्य कोई चारा नहीं है और उसी की शरण लेनी पडती है। यह काल ७ हजार वर्ष ई० प्० के लगमग समाप्त होता है श्रीर लेखन कला के श्रारम्भ भीर धातुओं के प्रयोग के साथ इतिहास जाल शुरू होता है। इस काल में सभी बातें निपिन्द की जाने लगीं। अतः इस कास का हाल जानने में निशेष सुनिधा होनी है। बहुत समय तक तो लिखने के लिए कागज नहीं या, भोज-पत्र या ताड के पतों पर ही लिखा जाता या और उन्हें बडी ही सावधानी के साय रखा जाता या। फिर भी उनके नए होने का भय तो बना ही रहता था। ऋतः पत्यर के दुकडों, चहानी और खम्भों पर लिखने की परिपाटी चल पडी। ये सभी चीजें तो सैकड़ों-हजारों वर्षों तक कायम रहती हैं। ब्राजकल यदि कोई उन्हे देखना चाहे तो व्हे-बहे ब्रद्भुतालयों में देख सकता है। वहीं-कहीं प्राचीन समय की हस्तिलिपियों मी देखने को भिलती हैं। श्रागे चलकर एक प्रकार का कागज बनाया जाने लगा जो पेपिरस कहलाता या। इसी से अप्रेभी का 'पेरर' शब्द बना है विसका अर्थ कागज होना है। इसके सैकड़ों वर्ष बाद आविनिक कागन और मुद्रणालय का आविष्कार हुआ। अव हर एक प्रकार की पुस्तक आसानी से लिखी जाने लगी। लेकिन इतिहासकारों के सामने दो बाधाएँ उपस्थित हो गई। दर्त-मान काल में पुस्तकों, समाचारात्रों श्रीर दूसरे सामानों की इननी मरमार हो गई है कि उचित श्रीर श्रवुचित का विचार करना दुस्तर कार्य हो गया है। इसके सिवा यह युग राष्ट्रीयता का है जिससे अन्य राष्ट्र के सम्बन्ध में निष्यत्त मान से युद्ध कहना श्रासान नहीं है।

इतिहास काल के तीन विभाजन

फिर इतिहास काल को तीन श्रेणियों में निमाजित किया जाता है—( अ ) प्राचीन— हागमा ७ हजार वर्ष ई० पू० से भवीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन तक ( ४७६ ई० बा० ) । ( ब ) मध्यकालीन—भवीं सदी से १५वीं सदी के मध्य तक । (स) अर्वाचीन— १५वीं सदी के मध्य से अब तक । किन्तु इस विमाजन से यह न समक लेना चाहिये कि ये तीनों युग एक दूसरे से निलकुल प्रयक् हैं। तीनों युगों के बीच न पार करने योग्य कोई दीवार निर्मित नहीं है। यथार्थ अत तो यह है कि मानव समाज का सम्पूर्ण रतिहास श्रञ्जलाबद्ध है। मानव प्रकृति सरिता की घारा के समान निरन्तर श्रीर व्यापक है। तीनों युगों की घटनाएँ, कारण और परिणाम के रूप में एक सूत्र में परस्पर सम्बद्ध हैं। देवल श्रध्ययन की सुविघा के लिए इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक युग की कुछ श्रपनी विशेषताएँ हैं जिनके श्राधार पर यह विभाजन किया गया है।



इतिहास श्रीर भूगोल में बड़ा ही गहरा सम्बन्द है। नातिशीतोच्या जलवायु वाले माग में ही सम्यता का विकास हुआ है। इस भाग के लोगों को प्राकृतिक शक्तियों से संपर्ध करना नहीं पढ़ता है श्रीर श्रम्य च्रेत्रों में प्रगति करने के लिये उन्हें पूरी शान्ति श्रीर पर्याप्त अवकाश मिलता रहा है। लेकिन जिस भाग में शीत या उच्छता की प्रज्ञरता इती है वहाँ के लोगों को जीवन की आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए प्रकृति की . कियों के साथ निरन्तर संबर्ध करना पड़ा बिससे उन्हें अन्य बातों के लिए शान्ति तथा अनकाश का सदा ही अभाव रहा। अतः निदयों तथा समुद्रों के किनारे ही, जहाँ की नलवायु सम रही है, सम्यता का उदय और विकास हुआ है। इस तरह पाशाय युग के बाद भौगोलिक दृष्टि से सम्पता की तीन अवत्याएँ रही हैं -- नदी कालीन, समुद्र कालीन और महासागर कालीन । प्राचीन काल में हिन्दुस्तान में सिन्धु-गंगा नदियों, चीन में यॉगर्सी ह्वांगहो निदयों, मेसोरोटेमिया में दनला-फरात निदयों और मिश्र में नील नदी के तटों पर उच्च सम्यता के केन्द्र स्यापित हुए। नदियों की घाटियों मे मानव चीवन की तीन श्रावश्यक वस्तुएँ मिट्टी, श्रव श्रीर जल श्रासानी से मिल जाते थे। निदयों के किनारं लोग मकान बनाने लगे, खेतों कर ग्रन्न उपवाने लगे ग्रीर इघर-उघर फल-फूल मी मिलने लगा या। जल से रिचाई का काम होता या। नानी के द्वारा इस पार से उस पार आना-जाना होने लगा । इस तरह स्थापार का प्रारम्भ हो गया । धीरे-घीरे आम और नगर वस गये । ऋतः लोग नदियों को देवी देवता के रूप में पूजने लगे। मिश्र वाले नील को निता श्रीर भारत वाले गया को माता कहकर पुकारने लगे श्रीर सदा श्रपना सर्वस्व न्योञ्चावर करने के लिये तैयार रहने लगे।

प्राचीन दुनिया मे भूमध्य सागर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान या। इसके तट पर

के स्थित भू-भाग ब्यापार के लिए प्रसिद्ध ये और इसके किनारे के निवासियों में नाविक प्रवृत्तियों का विकास हुआ था। उन लोगों ने भरपूर आर्थिक उन्नित की थी। पूर्व तथा पश्चिम के देशों में इसी मार्ग से व्यापार होता था। वहाँ विभिन्न भागों के लोग आते जाते थे जिनके बीच विचारों का आदान-प्रदान होता था। अतः उनमें विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास होना स्वामाविक था; यद्यपि आपसी कगड़े भी होते रहते थे। भूमध्यसागरीय भागों में मनोहारी प्राकृतिक हम्यों का भी अभाव नहीं था। इनसे लोगों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन मिला जिससे उत्तम कला और सहित्य के विकास में सहयोग प्राप्त हुआ। इसका किनारा पृथ्वी के तीन बड़े महादेशों को छूता है— एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अतः इसके किनारे पर के प्रदेशों में भी उच्च कोटि की सम्यता तथा संस्कृति का विकास होने लगा था। इसी के तट पर यूनान, सीरिया, रोम, कार्यें और अलेक्जेंड्रिया जैसे नगर बसे थे। मक्का और मदीना भी जो इस्लाम वर्म के केन्द्र थे, कोई बहुत दूर नहीं थे। भूमध्यसागर का पूर्वी माग ही यूरोनीय सम्यता का आदिम स्थान है।

समुद्रकालीन सभाता के बाद महासागर कालीन सभ्यता का प्राहुर्भांव हुन्ना। बन श्रम्टलाटिक नैसे महासागर में मशीन के सहारे विशाल नहान नलने लगे तो महासागर तटीय देशों का उत्थान होने लगा। वे नहां जों के निर्माण में एक दूसरे से होड़ करने लगे श्रीर उपनिवेशों की स्थापना की नाने लगी। इस तरह साम्राज्य स्थापित होना शुरू हुन्ना। लेकिन श्राधुनिक समय में भूगोल का स्थान विज्ञान ने इद्रप लिया है। जिस देश ने विज्ञान में नितनी उन्नति की है वह उतना ही सम्य श्रीर शक्तिशाली समका नाता है। वर्तमान गुग हवाई नहां श्रीर श्रगुज्य का गुग है। निस राष्ट्र के पास ये नीनें प्रचुर मात्रा में हैं वही श्रान श्रग्रगएय है—उसी की विश्व में तृती बोलती है।

इस पुस्तक में इन्हीं सभ्यतास्त्रों के क्रमिक विकास पर प्रकाश हाला जायगा। प्रयम भाग में प्राचीनकाल, द्वितीय भाग में मध्यकाल स्त्रीर तृतीय भाग में स्नाधुनिक काल की सम्यता श्रीर संस्कृति का वर्णन किया बायगा।

#### (घ) सभ्यता तथा संस्कृति की न्याख्या

प्राक्तथन—पिछते सन्दर्भों में सम्यता तथा संस्कृति शन्दों का बहुत बार प्रयोग किया गया है श्रीर श्राणे भी इन्हीं के विकास का वर्णन होने जा रहा है। श्रवः यह जानना श्रावश्यक है कि ये हैं क्या चीज ! सम्यता एक ऐसा शन्द है जो बड़ा ही श्राकर्षक, मनोहर श्रीर प्रचलित है। सम्यता की पोशाक पहनना गर्व श्रीर गौरव सममा जाता है श्रीर श्राज के युग में तो इसके नाम पर क्या-क्या नहीं हो रहा है!

सभ्यता शन्द की परिमाषा बतलाना और उसे समकता कुछ कठिन-सा मालूम

होता है। जब दो या श्रिषिक व्यक्ति श्रापस में लड़ते-मगडते हैं श्रीर गाली-गलीज तया मार-पीट करते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं तो ये सब बातें सम्यता के नियम के विरुद्ध समम्मी जाती हैं श्रीर वे व्यक्ति श्रसम्म माने जाते हैं। उनपर श्रमियोग लगाया जाता है श्रीर उनको सबा होती है। किसी की हत्या करने वाले को प्राश्वहयह तक दिया जाता है। किन्तु बड़े-बड़े राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते-मगड़ते हैं जिसके कार्श्य सैकड़ों श्रीर सहस्रों की सख्या में बच्चे, स्त्री श्रीर पुरुष उनके बम, बारूद श्रीर बद्दूकों के शिकार बन कुत्तों की मीत मरते हैं। किर मी वे राष्ट्र सम्यता के ठीकेदार बने रहते हैं श्रीर श्रपने को सम्य कहते हैं। कैशी विचित्र बात है! सम्यता का सम्बन्ध राज्य, वैभव से भी नहीं है जैसा कि कुछ लोग समक्त बैठे हैं। ये समी बातें तो जलवायु श्रीर भौगोलिक स्थित पर निमंद करती हैं।

#### सम्यता की व्याख्या

सन्पता का अये बढ़ा हो क्यापक है और इसकी कुछ खास विशेषताएँ हैं। यह एक जीवन पदित या शैली है। वर्वरता और सम्पता दोनों विरोधात्मक शब्द हैं। मनुष्य पहले वर्वरता की अवस्था में था जिसे जगली अवस्था मी कहने हैं। इस सम्पता में किसी अकार का व्यवस्थित जीवन नहीं था। मनुष्य वे घर बार का मटकता फिरता था और अपने त्वार्थ को स्वोंगिर समकता था। दूसरे को जान से मारने था लूट लेने में कोई हिचकिचाहर नहीं थी। अहमत्व की प्रधानता थी। कोई नियम या अनुशासन नहीं था। किन्तु, समय-गति के साथ-साथ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नथीनवीं जी का अनुसन्धान कर व्यवस्थित जीवन स्थापित करने लगा क्योंकि उसमें बुद्धि एल की विशेषता थी। इस तरह मानव प्रगति की तीन स्थितियों हैं। पहली स्थिति में मनुष्य ने अन्य प्राधियों पर विजय प्राप्त की। दूसरी थिति में उसने प्राकृतिक शक्तियों के साथ सचर्ष कर व्यवस्थित जीवन-अणाली स्थापित की और तीसरी अवस्था में अपने सगठित सामाजिक जीवन का विकास कहा जाता है।

इस तरह सम्पता के चिह्न सस्कृति की सामग्रियों तो हैं ही, इसकी सर्वोत्तम पहचान है पारस्परिक सहयोग एवं सहानुभूति की मानना। मानव समाख व्यक्तियों का समूह है श्रीर प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या छी, में दुर्गुण होते हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रीर मारस्य। जो व्यक्ति इन दुर्गुणों से बितना ही दूर है वह उतना ही सभ्य कहलाने का दावा कर सकता है। इन पाश्चिक प्रवृत्तियों का दमन करते हुये समाज का सर्वोगीण विकास करना ही सम्यता की परम कसीटी है। ऐसा सम्य व्यक्ति अपने को किसी सकीण परिवार या राष्ट्र का नहीं बल्कि मानव-परिवार का एक सदस्य समकता है। वह मनुष्य से किसी धर्म या रंग के कारणा नहीं बल्कि मनुष्य के नाते प्रेम करता है। वह कोई कार्य मानव मात्र के कल्याणार्य करता है श्रीर सबको श्रापने में श्रीर श्रपने को सब प्राणि मात्र में देखता है।

लेकिन वर्तमान युग में उपर्युक्त विश्वबन्द्युक्त या अन्तर्राष्ट्रीय मावना का अभाव-सा है। इसका बन्म तो हो गया है किन्तु अभी यह शैशवानस्या में पढ़ी कराह रही है। आज के भौतिक युग में सम्यता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, फिर भी वास्तिक अप में सभ्य समाज का, जिसमें मानव मात्र की भलाई हो, निर्माण करना अभी बाकी है। भौतिकता सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई है, किन्तु यह आध्यात्मिकताविहीन है। सभ्यता को मन-मोहक सुन्दर फूच खिल, गया है परन्तु इसमें बन्धुत्व के हृदयग्राही सरस गन्च का समावेश नहीं हुन्ना है। यही कारण है कि मनुष्य आकाश में उड़ लेता है लेकिन पृथ्वी पर रहना उसे नहीं आता। दुनियों के सामने यही समस्या उपस्थित है। यह तभी हल हो सकेगी जब कि व्यक्ति और समाज—व्यक्तिवाद और समधिवाद—भौतिकता और आव्यात्मिकता के बीच पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित हो जायगा। सभ्यता और संस्कृति

अब यह जानना आवश्यक है कि सम्यता तथा संस्कृति में क्या अन्तर है ! अप्रेजी मापा में इन्हें कमश: (dalas श्री (Civilisation)) तथा कल्चर (Culture) कहते हैं। बहुत से लोग सम्यता तथा संस्कृति की पर्यायवाची शब्द समक्त बैठे हैं किन्द्य यह उनकी भूल है। दोनों में अन्तर है यद्यपि उनमे विनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्यता का सम्बन्ध मनुष्य की मौतिक, आधिक आर्थक आरे सामाजिक उन्नति से है तथा संस्कृति का सम्बन्ध उसकी आध्यात्मिक, भावनात्मक और कलात्मक उन्नति से है। पहले में मानव दृष्टि बहिमुं की है और दूसरे में अन्तमुं की। मनुष्य पहले असम्यता की अवस्था से उत्पर सठकर सम्यता प्राप्त करता है और तब उसमे संस्कृति का विकास होता है।

#### ( क ) सभ्यता तथा संस्कृति के केन्द्र

प्राचीन समय में सभ्यता तथा सस्कृति के द्वेत्र में एशिया सबसे आगे था। इसका अधिकाश भाग मानव समाज की आदि लीला भूमि थी। मेसोपोटेमिया (दिल्ला में बेडी-लोन और उत्तर में असीरिया), सीरिया (वेशीलोन के पश्चिम), फिनीशिया (सीरिया के पश्चिम का संकीर्ण मू माग), ईरान (फारस), मारत और चीन—एशिया में प्राचीन सम्यता और सस्कृति के केन्द्र थे। अफीका के उत्तर में मिश्र और यूरोन के दिल्लन में कीट, यूनान (प्रीस) तथा रोम भी प्राचीन सम्यता के प्रसिद्ध केन्द्र थे। प्राचीन काल में मिश्र भी एशिया की भूमि से जुटा हुआ था। मध्यकाल में इनमें से कुछ केन्द्रों का तो पतन हो गया किन्द्र चीन और मारत जैसे केन्द्र कायम रहे। इस युग में इस्लाम के अम्युद्य के साथ अरब संसार की प्रधानता स्थापित हुई। अर्वाचीन काल में अटलाटिक महासागर पर स्थित इंगलैंड और अमेरिका सम्यता तथा सस्कृति के चेत्र में आगे बढ़े।

वैज्ञानिक युग में इंगलैंड श्रीर श्रमेरिका ने तो उन्नति की ही है, यूरोप के श्रन्य देश भी पीछे नहीं रहे हैं श्रीर विश्व के श्रमणी राष्ट्रों में रूस ने तो श्रपना एक लास स्यान ही बना लिया है। किन्तु यह स्मरणीय है कि यूरोप की समय व फेर से एशिया यूरोप से एशिया की श्रपूर्व देन रही है। श्राष्ट्रानिक काल में समय के फेर से एशिया यूरोप से पीछे पड़ गया श्रीर यूरोप ने उसका गला दबाये रखा। किन्तु श्रव शोपण तथा साम्राज्यवाद के दिन लद चुके हैं, एशिया में भी बायिन की लहर चल पड़ी है श्रीर यूरोप के चगुल से गले को निकाल कर यह फिर श्रपना मस्तक ऊँचा कर रहा है।

#### (च) मानव परिवार

मानव जाति भौगोलिक स्थिति या रंग के आधार पर ५ परिवारों में बंशी हुई है।
(१) कार्कशियन — मानव वश का यह एक बहुत ही मुख्य परिवार है। कास्पियन और काले समुद्रों के बीच कार्कशस नाम का पहाड़ है और इसी पहाड़ के नाम पर मानव जाति के एक परिवार का नाम कार्कशियन पड़ा क्योंकि इन लोगों का आदि स्थान इसी के आसपास था। इस परिवार के लोग श्वेत या गोरे रग के होते हैं और इनका शरीर मजबूत तथा आकार लम्बा होता है। आबकल ये लोग सभी महादेशों में पाये जाते हैं किन्तु लास तौर से यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका ही इनका स्थान था। इस वंश की ३ शालायें हैं:—(क) आये या इन्हो-यूरोपियन— श्रीक, लैटिन, ट्यूटन या जर्मन, केल्ट, स्लेबोनियन, हिन्दू, पर्सियन, अफ्रान, आर्मिनीयन। (ज) माटक—हिन्नू, अरब, फिनीशी, बैबिलोनियन, असीरियन। (ग) हेमेटिक—मिश्र के ।नवासी।

- (२) मंगोलियन या तर्तार—रिशया में इस वंश के लोगों की मरमार है। मध्य एशिया का प्लेटो इनका आदि स्थान था। पूरव और दिक्खन-पूरव में ये पाये जाते हैं। इनका रंग पीला, केश काला और सीधा, गाल की हाड़ियाँ निकली हुई और नाक चौड़ी होती है। मगोल, चीनी, जापानी, वर्मी, स्थामी, तिक्तन, साइवेरियन इसी वंश के लोग हैं। यूरोप में भी इस वश के लोग पाये जाते हैं जैसे तुक, मागयर, फिल, बलगे-रियन, लैंगलैन्डर।
- (३) नीमो या हन्शी—इस वंश के लोगों का रग काला और नाक चपनी होती है। नीपो एक स्पेनी शन्द है जिसका अर्थ ही होता है काला। ये लोग दक्खिनी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं।
- (४) मलय—इस वश के लोग मलका और निकट द्वीगें, मैडेगेस्कर श्रीर न्यूबी-लैन्ड में पाये जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है।
  - (५) अमेरिकन-ये लोग उत्तरी और दक्खिनी अमेरिका में पाये जाते हैं। इन

का रग लाल होता है। इसीलिये अमेरिका के आदि निवासियों को प्रायः "रेड इन्डियन" मी कहते हैं।



चित्र १

मानव जाति के इन वंशों में इतिहास के काकेशियन जाति का ही महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय स्थान है। विश्व-सम्यता के निर्माण में इसी जाति का प्रमुख भाग है। इसमें भी यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो अय अधिक इसकी आयें शाखा को ही मात होगा। हेमेटिक शाखा में तो केवल मिश्र निवासी ही ये जो प्राचीन समय में सम्यता के शिखर पर पहुँचे, कुछ समय तक अपना प्रमाव दिखाये और उसके बाद उनकी अवनित हो गई। सेमेटिक शाखा के लोग घार्मिक भावना के लिये ही विशेष प्रसिद्ध हैं स्योंकि विश्व के तीन महान् वर्मो —यहूदी, इंसाई और इस्लाम के प्रवर्तक इसी शाखा के लोग रहे हैं। वे शान्त प्रकृति के ये और फीनिशियनों को छोड़ कर वे सभी अपने घर में ही सीमित रहते ये और प्रगति एवं अमण में उनकी विशेष अमिकचि नहीं था। अतः मानव समाज को आयों की ही सबसे बड़ी देन है। कला, विशान, साहित्य, राजनीति आदि विभिन्न को में आयों की ही गहरी और अभिट छाप है। प्राचीन ग्रीक और रोमन तथा आधुनिक फासीसी, बर्मन और अंगरेज—जो सम्यता के को में अप्रदृत रहे हैं—इसी आर्य वंश की सन्तान हैं।

त्रार्थ एक संस्कृत शब्द है को ऋ घातु में एयत् प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका अर्थ होता है अष्ठ। आयों के आदि स्थान के विषय में विद्वानों के बीच गहरा मतमेद है, किन्तु अधिक विद्वानों का मत है कि आर्थ कहीं पूर्वी यूरोप में रहने थे। जनसंख्या में वृद्धि श्रीर साहसिक स्वमाव के कारण वे अपने आदि स्थान को छोड़ने लगे। वे मिल-भिन्न समय में मिन्न-भिन्न दलों में चले और सुविधानुसार जहाँ-तहाँ बस गये। इनकी ऐल शाखा २००० ई० पूर्व से १५०० ई० पूर्व तक, और परशु, योन, उरत् और शक आदि आखाएँ १५०० ई० पूर्व से ६०० ई० पूर्व तक विभिन्न मूमागों में फैल गई। १६०० से १३०० ई० पूर्व तक इनकी मितानी शाखा एशियामाइनर में और १८०० से १५०० ई० पूर्व तक इनकी हिक्कुषाकु शाखा मिश्र में बस गई।

सर्वप्रथम वे एशिया के भू मार्गों में बसे। उसके बहुत वर्षों बाद यूरोप में उनकी बस्तियाँ स्थापित हुईं। प्रारम्भ में मध्य और दिस्तिनी यूरोप में केल्टों का बोलवाला रहा किन्तु ख्रव तो वे केवल ब्रिटिश द्वीर समूह द्वीर फ्रान्स में ही पांथ वाते हैं। उन्हें हराकर इटालिक इटली में, देलेनिक ग्रीस में, ट्यूटन मध्य एवं उत्तरी यूरोप में बस गये। सबसे पीछे, लिथुग्रानियन ब्रोर स्लाव आरे । लिथुग्रानियन वाल्टिक समुद्र के निकट और स्लाव इस, हो हेमिया, सर्विया तथा पोलैंड में बसे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जाति का कोई भी परिवार अपने वश की पवित्रता का दावा नहीं कर सकता। ऐसा दावा करना दोंग मात्र ही है। एक समय या जब कि मानव समाज में कोई जातीय बन्धन नहीं या और पारस्परिक मेल-जोल, खान-पान, शाथी-सम्बन्ध सब चलता या।

#### अध्याय २

### सृष्टि का प्रारम्भ-पृथ्वी तथा जीवधारियों का जन्म

पृथ्वी की उत्पत्ति

पृथ्वी, जिएपर मनुष्य श्रीर हजार प्रकार के जीव-जन्त रहते हैं, कब श्रीर कैसे उत्पन्न हुई, यह बड़ी ही रोचक कहानी है। वैज्ञानिकों के मतानुसार श्राज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य बहुत ही विशाल श्रीर श्रातितत गैस का पुत्त या। संयोगवश कभी कोई नत्त्र उसके पास श्राया जिसके श्राकर्षण से उसके कुछ छोटे-छोटे टुकड़े उससे श्रालग हो गये। लेकिन वे विलक्कल अलग होकर कहीं बहुत दूर नहीं चले गये बल्कि श्रापने पिता सूर्य के ही चारों श्रोर घूमने लगे। एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जो छोटी या हलकी चीजों को, बड़ी या मारी चीजों की श्रोर खींचती है। ये ही टुकड़े या श्रिक्रकण श्रह कहलाये। प्रमुख प्रहों की संख्या ह मानी जाती है जिनमें यह पृथ्वी भी सम्मिलित है। ये सूर्य के ग्रह कहलाने लगे। इन ग्रहों के भी ग्रह होते हैं जो उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चौंद है। इसके साथ पृथ्वी का बड़ा गहरा सम्बन्ध है श्रीर वह पृथ्वी के चारों श्रोर धूमता रहता है क्योंकि वह पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो उसके बहुन निकट रहता है। इस प्रकार सूर्य, ग्रह श्रोर उपग्रह सवों को मिलाकर एक परिवार बन गया जो सौर-मयहल कहलाने लगा, क्योंकि सौर या सूर्य इस परिवार का सबसे बड़ा श्रीर श्रेष्ठ सदस्य था।

समय का विकास

पृथ्वी जन्म के समय तो बढी ही गर्म थी किन्तु वह क्रमशं: ठएडी होती गयी श्रीर उसे स्यं से ताप श्रीर प्रकाश मिलते रहे। उसका आकार गोल होने के कारण सम्पूर्ण भाग पर स्यं की रोशनी एक ही बार नहीं पढ़ती। एक भाग में प्रकाश मिलता है तो दूसरा भाग उससे वंचित रहता है; इस तरह प्रकाश वाले भाग को दिन श्रीर अन्यकार वाले भाग को रात कहते हैं। पृथ्वी अपने वृत्त पर पश्चिम से पूरव की श्रीर चूमती है श्रीर वह नितने समय में स्यं की एक बार परिक्रमा करती है उतने समय को एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे ही दरह, पहर, मिनट, घटा, सप्ताह श्रीर महीना का विकास हुआ। इस प्रकार स्यं की प्रदिक्षणा की किया के ही आधार पर समय का निर्घारण हुआ है। जमीन, जल श्रीर जीवन

श्राज को पृथ्वी हम लोगों के सामने पड़ी है वह कई श्रारन वर्षों के परिवर्तनों का

परिशाम है। यह जन्म लेते ही निवास के योग्य नहीं बन गयी। करोड़ों वर्ष तक इस पर कोई बीव-जन्त या पेड-पोंचे नहीं उत्पन्न हुए। इसका कारण या कि प्रय्वी भी तो ज्वलन्त श्रांमियह का ही एक कण यी। अतः इसकी गर्मी अवश्य ही असक रही होगी बो जिसी बीज को जला देती होगी। किन्तु पृथ्वी सूर्य से बहुत ही छोटी थी। अतः समय गित के साथ वह उसटी होने लगी और इसके ऊपर पत्यर के समान कड़ी पपड़ी पड़ने लगी। यह पपड़ी सर्वत्र समतल नहीं यो बल्कि ऊँची-नीची थी। ऊँची पपड़ी वाले भाग को ही यहाड़ कहा जाने लगा। लेकिन जमीन के नीचे का माग तो वर्षों गर्म ही रहा। बव जमीन गर्म थी तो हवा भी गर्म थी। अतः जमीन के उसटा हो जाने पर हवा में जो माग थी उससे बादल बना और वर्षों का प्रारम्म हुग्रा। उस समय लगातार मूसल्हार जनी बरसा और बहुत पानी भूमि के निचले माग में जमा हुन्ना जिससे समुद्र और सागर का निर्माण हुन्ना। पहाडों पर पानी पड़ने से नदियों का जन्म हुन्ना। कुन्न समय तक तो जल भी गर्म रहा किन्तु यह भी धीरे-शीर ठसडा होने लगा। जमीन और जल दोनों जितना ही उसडा होते गये उतना ही व जीवधारियों के रहने योग्य बनते गये।

श्रादि काल के बीतघारियों के विषय में जानने के लिये तो खास तौर से प्राकृतिक सामग्रियों और वहनना पर निर्मेर करना पडता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हिंदुयों मिलती हैं जिन्हें फोसिल या पथराई हुई हिंदी कहते हैं। इन हिंदुयों को देखने से यह मालूम होता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वह जीवधारी श्रवश्य ही रहा होगा विसकी हिंदुयों मिलती हैं। जीवधारी से मतलब केवल बानवरों से ही नहीं है बल्कि पेड-गौथों से भी है जिनमें जीव होता है। जीवधारियों का प्रादुर्मांव एक क्रम से हुआ है-सबसे पहले निम्न श्रेणी के जानवर आये और उसके बाद कमानुसार कॅची श्रेणी के जानवर श्राते गये । सबसे भीछे मनुष्य श्राया जो सर्नोच्च श्रेसी का जानवर माना बाता है। जानदार चीजो में सर्व प्रयम जल-जन्तुओं का आगमन हुआ। पहले को कानदार चीन आई वह ऐसी थी जिसके पास न तो खाल यी और न हड़ी। उसकी श्राकृति लोयड़े के समान यी की बदलती रहती यी। इसके बाद घोंचे श्रीर केंकड़े की जाति के जानवर पैटा हुए। तीसरी अवस्पा में मछ्जियों आई जिनमें लाल या हर्डियों णई जाती थीं । परिवर्तन तो निरन्तर होता रहा । जब जमीन का अधिक माग सूख गया तो मेटक जैसे जानवर पैदा हुए जो जल श्रीर यल दोनों ही पर रह सकते थे। यह चौयी श्रवस्या थीं। पोंचवीं श्रवस्या में उन जीव-वन्तुश्लों का श्रागमन हुश्ला जो पेट दे इस रॅंग सकते ये और जिनका उत्पादन ऋएडों द्वारा होता या । ये इस समय के सॉंप, छिएकली, हुक्कुन्दर, कहुआ आदि जीवों के पूर्वंब कहे वा सकते हैं। उनका आकार बहुत बड़ा होता या श्रीर कोई-कोई तो १०० फीट तक लम्बे होते थे। इसी काल में समीन पर बहुत बड़े-बड़े संगल निकल आये थे, पेड़-पौधों की भरमार हो गयी। कुछ समय बाद उन पर मिट्टी श्रीर चट्टान का बीम पडा श्रीर वे कीयले के रूप में बदल गये। श्राजकल पत्थर कीयला की बो खाने हैं वे प्राचीन काल के बंगल हैं। पेट के सहारे रेंगने वाले बीवों के बाद छुठी श्रवस्था में श्राकाश में उड़ने वाले पिच्चयों का प्राप्तमांव हुआ। इन पिच्चयों के बाद सातवीं श्रवस्था में वे बीवधारी उत्पन्न हुए जो श्रवह के बदले गर्भ धारण करते श्रीर श्रपनी सन्तानों को दूध पिलाते थे। ऐसे जानवर कुत्ते, बिल्ली श्रीर खरगोश की बाति के होंगे। ये बीव घास या मास खाकर बीधन यापन करते थे। इस समय बमीन पर पर्याप्त धास मी निकल श्रायी थीं।

सातवीं अवस्था के जीव विभिन्न प्रकार के ये और उनमें परिवर्तन होता रहा। अन्त में अन्दरों या बनमानुसों का जन्म हुआ। ये बन्दर और बनमानुस अर्द मानव थे जो मनुष्यों के पूर्वज समसे जाते हैं। यह कोई १० लाख वर्ष पूर्व की बात रही होगी। इस सम्बन्ध में डार्विन साहब का सिद्धान्त विशेष रूप से प्रचलित और मान्य है। फिर भी यह सर्वमान्य और विवाद से परे नहीं है।

#### अध्याय ३

#### पगित का प्रभात-पागैतिहासिक काल की सभ्यता

पूर्व पाषाया काल

यह देखा जा जुका है कि निम्न श्रेणी के जानवर ही करोड़ों वर्षों में कई परिवर्तनों से गुजरते हुए मनुष्य की श्रेणी में पहुँचे हैं। यह बुद्धि की विशेषना है जो मनुष्य की जान-वरों से ग्रान्य करती रही है। लेकिन पृथ्वी के जीवन की तुलना में मनुष्य का जीवन विलक्ष्ण नया है या यों कहा जाय कि मनुष्य के जन्म होने के समय तक पृथ्वी पुरानी हो जुकी यो। श्रादि मानव की बाह्य रूप-रेखा ब्राप्चनिक मनुष्य की तरह नहीं थी किन्तु



चित्र २—हीडलवर्ग मानव

शरीर का अधिकांश भाग आषकल के मनुष्य जैसा ही था। इगर्लेंड में ससेक्स प्रदेश के अन्दर पिल्ट डाउन में, जर्मनी में हीडलक्ष्में नामक स्थ न में और जावा में ट्रीनिल स्थान में कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं को आदि मानव की स्थिति की स्वक हैं। हीडलक्ष्में में एक पुरानी खोपड़ी मिली है जो आदि मानव की खोपड़ी समकी जाती है। हीडल वर्ग अेशी के मानव जंगली ये और शिकार की खोज में मटकते फिरते ये। आखेट उनका प्रधान पेशा या और वे चकमक

परपरों (फ्तींट) से खुरी तथा कुल्हाड़ी जैसे श्रीजारों को बनाते ये जो बड़े ही महे होते ये। इसके बाद चतुर्थ तुपार युग का प्रारम्म हुआ। यूरोप में जर्मनी तक वर्ष के बड़े-बड़े उकड़े चले श्राते ये। उस समय श्रमी भूमध्य या लाल सागर नहीं या। भूमध्य सागर के स्थान पर दो सीलें थीं। धीरे-धीरे तुषार युग का अन्त हुआ और मध्य एशिया तथा यूरोप से वर्ष नष्ट हो गये श्रीर श्राद्मियों का प्रसार होने लगा। ग्राज से लगमग ५० हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य का श्रागमन हुआ जो नीनडरयाल कहे जाते हैं क्योंकि उनके अवशेष जर्मनी की नीनडरयाल नामक घाटी में मिले हैं। ये लोग करीब २५ हजार वर्षों तक यूरोप में रहे।

#### पाषाया काल

#### प्राचीन पाषाण् काल

नीनहर याल श्रेणी के लोगों से प्राचीन पाषाण युग का आरम्भ होता है। ये लोग बन्दरों से मिलते-जुलते ये किन्तु उनकी सूम-बूम की शक्ति बन्दरों से अधिक यी। इन लोगों की आकृति विचित्र यी। ये लोग मुक जाते ये किन्तु सीवे लड़े नहीं होते ये। ये लोग खुले स्थानों और गुफाओं में रहते ये। ये लास कर निद्यों के किनारे ही अपना हैरा डालते थे, इनके पास पानी लाने के लिये कोई बर्तन नहीं या। इनके भोजन मळुली, मास और जंगली फल-मूल थे। ये लकडी और पत्यर के हिययारों से छोटे-छोटे पशुओं का शिकार कर मांस प्राप्त करते थे और चमड़ों को सुखाकर अपना शरीर दकते थे। ये संगठित बीवन के महत्व को मोटा-मोटी सममने लगे थे और छोटे-छोटे गिरोहों में रहते थे। हरेक गिरोह का एक नेता होता या जो सबों में चतुर और शक्तिशाली सममा जाता या। उसके कमजोर होते ही उसे हटा कर या मार कर श्रन्य मजबृत व्यक्ति

उस पद पर श्रारुढ़ हो जाता या। उन्हें श्राग का प्रयोग मालूम या क्योंकि इससे वे जंगली जानवरों को मगाने में एफल होते ये। जंगलों में कभी-कभी पत्यरों की श्रान्य किसी चीज की रगड़ से श्राप ही श्राप श्राग उत्पन्न हो जाती थी। बज्ने श्रीर श्रीरते उसमें सूखी लकड़ियों को डालकर उसे कायम रखने की कोशिश करते थे। कुछ समय बाद उन्हें मालूम हो गया कि चकमक पत्यरों के श्रापस में संवर्ष से श्रीन उत्पन्न हो जाती है। ये लोग मृतको के साय खाने की चीजें श्रीर श्रीजार रख देते ये क्योंकि मरने



चित्र ३--नीनडर याल मानव

के बाद भी इन चीजों की श्रावश्यकता समकी जाती थी।

नीनहर याल प्राचीन पाषाया युग के पूर्वाद्ध के आदमी थे। इसके उत्तरार्द्ध में वे लोग फले फून्ने जिन्हे क्रोमेग्नान, क्रिमाल्डी और एजिलियन कहते हैं क्योंकि उनके अव-शिष्ठ चिह्न हिंदुयाँ अख-शक्ष आदि-क्रोमेग्नान, क्रिमाल्डी तथा मासदएजिल नामक स्वानों की पर्वत-कन्दराश्रों में मिले हैं। ये समी स्थान फांड या स्पेन में स्थित हैं। झादि मानव के अवशेष चिह्न सबसे श्रिषक रोन में ही प्राप्त हुए हैं। ये लोग नीनहर याल से श्रिषक मानवी श्रीर सम्य थे। वे उच्च श्रेणी के बंगली कहे बा सकते हैं। ये लोग श्रद्ध-मानवों को गुफाश्रों से खदेड़ कर उन पर श्रपना श्रिषकार स्थापित कर लिये थे। लेकिन ये श्रिषकतर खुले स्थानों में ही रहते ये श्रीर पशुश्रों के चमड़े से अपना शरीर दॅकते थे। कभी-कभी रंगीन बोंबों की माला बनाकर गले में पहनते थे। वे पत्यरों श्रीर हिंहुयों पर खुराई करते श्रीर इनकी मूर्तियों बनाते ये तथा कुछ साधारण दर्जे के यन्त्रों को भी बनाना बानते थे। ये हिंहुयों की स्ई बनाकर चमड़े को सीने का काम लेते थे। गुफाश्रों की दीवारों श्रीर चहानों पर विविध बीव-जन्तुश्रों के चित्र बनाते थे श्रीर उन्हें भिज-भिन्न रंगों से रंगते थे। घोड़े, सॉड़, हरिख, सुश्रर श्रादि बन्तुश्रों के चित्र मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे शब्दे चित्रकार श्रीर कलाकार भी थे। सम्मवतः वे रंगों का उपयोग श्रपने शरीर को संवारने में भी करते होंगे। गुफाश्रों के भीतर चित्र मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि वे कोई चर्जी का प्रयोग कर प्रकाश भी श्रवश्य ही जलाते होंगे। ये बहुं या पत्यर के हकड़े को तेव कर शिकार करते थे श्रीर पहले के जैसा श्रपने मृतकों को गाड़ देते थे।

तुलनात्मक दृष्टि से कोमेग्नान द्दा श्रिषिक श्रागे बढ़े ये जिनमें श्रीरीग्नेसियन, सोजु-ट्रीयन, मैंगडेलेनियन प्रसिद्ध हैं। निवास के श्रनुसार इनकी कई अधियों थीं। मैगडेले-नियन अधी के कोमेग्नान सबसे श्रन्छे ये। कला के इंशों में सबसे प्रधीय ये ही लोग ये श्रीर उत्तरी स्पेन में श्रल्तामिरा की गुफा में इनके द्वारा निर्मित सुन्दर चित्र के श्रवशेष श्रमी तक प्राप्त हैं। एजिलियन लोग धनुष बाया का प्रयोग करते ये श्रीर विभिन्न संकेतों के सहारे श्रपने मानों को प्रकट करते थे।

लेकिन इन लोगों में भी अभी बहुत कुछ कभी थी। पहले ही कहा गया है कि वे ये जंगली, मले ही उच्च अंगी के क्यों न हों। सम्यता के दो बड़े चिह्नों—कृषि-कर्म और पशु-पालन से ये अभी तक अनिमन्न ये, अस उपजाने और मकान बनाने के तरीकों से पूरे अपरिचित थे। वे बर्तन या रसोई बनाना नहीं जानते थे और मास-मछलियों को कच्चे या आग पर सैंक कर खा लिया करते थे। वे घोड़े का मास विशेष पसन्द करते थे।

इन लोगों से बहुत कुछ मिलते-जुलते मनुष्य श्रास्ट्रे लिया के दक्षिण तस्मानियों द्वीप में पाये गये हैं। १७वीं सदी के पूर्वार्द्ध में हचों ने इस द्वीप की लोज की। यहां के लोग कुछ भौगोलिक स्पिति के कारण दुनियों के श्रीर मनुष्यों से श्रलग रह गये जिससे इनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। श्रतः ये लोग प्राचीन पाषाण काल के लोगों जैसा श्राञ्जनिक काल में भी रह गये हैं।

यहीं पर श्रीर एक बात की चर्चा कर देनी श्रावश्यक प्रतीत होती है। पहले ही बताया गया है कि उस समय भू-मध्यसागर नहीं या श्रीर वहाँ दो कीलें थीं। यूरोप श्रीर

अफ्रीका मिले हुये ये। किन्तु प्राचीन पापाण काल के ही अन्तर्गत कभी एक बढी बाद आयी जिससे भू-मध्यसागर की सिष्टे हुई और यूरोप तथा अफ्रीका अलग हो गये। शायद हसी बाद की चर्चा कुछ धर्म अन्यों में भी की गई है। नवीन पाषाणा काल

श्रव एक नये युग का उदय हुआ । बलवायु में परिवर्तन होता रहा । वर्फ के पहाड़ श्रव उत्तरी सागर तक ही सीमित रहने लगे श्रीर मध्य एशिया तथा यूरोप में बहुत से

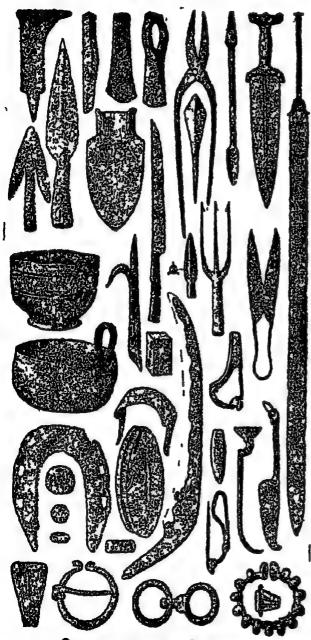

घने जंगल उग ग्राये। ग्राव एक नये मानव सम्प्रदाय का पदार्पण हुआ। ये लोग पत्यर युग ही के थे क्योंकि ये भी उसी के हिययार बनाते ये लेकिन कई बातों में ये पहले के लोगों से बढ़े-चढ़े थे। इसलिये वे नवीन पाषाया काल के ब्रादमी कहलाने लगे। ये लोग एशिया और अफ्रीका की और से आये। ग्रतः यदि यूरीप में इनका काल लगमग १२ हबार वर्ष पूर्व या तो एशिया श्रीर श्रप्रीका में इससे भी कुछ पहले रहा होगा। इससे सिद होता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में पाषाण युगीन सभ्यता भिन्न-मिन्न कालों में विकसित हुई। इससे यह भी श्रतमान किया जा सकता है कि सब भागों में विकास का क्रम भी विभिन्न रहा होगा ।

चित्र ४--पाषाया युग के हथियार प्रगति के मार्ग में उन्होंने बढ़ी उन्नित की थी। ये क्लड़े पत्थर के बदले चिकने पत्थर के हथियार

बनाने लगे श्रीर उनपर श्रव्श्वी पालिश दी जाने लगी। पशु चर्म तो श्रमी मी पहनावा या ही किन्तु ये श्रव सन के मोटे कपड़े मी बुनने लगे ये। ये लोग छोटी-छोटी टोकरियों श्रीर वर्तन मी बनाने लगे श्रीर सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि ये कृषि श्रीर पशुपालन के कार्य करने लगे। कृषि-प्रथा के प्रचलन होने से बड़े-बड़े परिवर्तन हुंए। काम कई भागों में बॅट गया जिससे श्रम-विमाजन श्रीर कार्य-निपुण्ता के सिद्धान्त की नींव पड़ी। श्रव लोगों का जीवन व्यवस्थित होने लगा। श्राराम से मोजन मिलने लगा, रात-दिन जानवरों के पीछे दौड़ने की श्रावश्यकता न रही। श्रव सुख से सोने श्रीर विचारने के लिये श्रविक शान्ति तथा श्रवकाश मिलने लगा। नई-नई चीजें श्रीर नये-नये मार्ग का श्रनुसन्धान होने लगा। घोड़े, गाय, कुता, मेड, बकरी, श्रादि जैसे जानवर पाले जाने लगे। दूध का उपयोग होने लगा श्रीर लोग रसोई पकाने लगे। इस तरह श्रमों का थिकास हुशा। जहाँ व्यापार श्रीर उद्योग-धन्धों की सुविधा थी वहाँ के श्राम नगर में परिवर्ति हो गये। उस समय श्रमी कोई सिक्के तो नहीं थे, लेकिन वस्तुश्रों का ही श्रादान-प्रदान किया जाता था। समाज में वनी, गरीब व्यक्ति मिलने लगे। घनियों के लामाय श्रव्शी-श्रव्शी चीजें बनने लगीं जिनसे लितत कला का विकास होना शुरू हुशा। धन-दौलन की रह्मा के लिये कुछ व्यवस्था की गई। कितने लोग होना श्रुरू हुशा। धन-दौलन की रह्मा के लिये कुछ व्यवस्था की गई। कितने लोग



चित्र ४—नवीन पाषाण युगीन भील का एक प्राम

सीलों के बीच झोटे-छोटे बर या सोपड़ी बना कर रहने लगे। ये सील के रहने वाले लोग श्रिषक सुरिच्चत थे क्योंकि कोई जंगली जानवर या दूसरा श्रादमी सहज ही उस पर श्राकृमण नहीं कर सकता या। ये लीग सोने का श्राभूषण भी व्यवहार में लाते थे। ये लोग श्रमी भी मास खाते रहे किन्छ बोड़े श्रीर खरगोश का मास खाना छोड दिये। ये लोग

भी चित्र तो बनाते ये लेकिन किसी महत्व का नहीं श्रीर ये उत्तर प्राचीन-पाषाणकालीन लोगों के जैसे कुशल चित्रकार नहीं थे। फिर भी ये उन्नति तो करते ही रहे श्रीर इन्हीं को श्राडुनिक मानव सम्प्रदाय का असल पूर्वज कहा जाता है।

घातु युग

काल कम से लोगों को विभिन्न बाहुन्त्रों का जान' प्राप्त हुन्त्रा । पत्यरों में लचीलापन

नहीं होता या और इससे निर्मित इियारों में —तीव धार नहीं निकाली जा सकती थी। अतः मनुष्यों ने कोमल तथा लचीले घातुश्रों — छोना, चोंदी, ताँवा, टीन और लोहा की खानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम युवर्ण काम में लाया गया और नवीन पाषाण युग के लोग इसके आमूषणों को पहनने लगे थे। तत्पश्चात् चोंदी और ताँवे व्यवहार में आये। आगे चलकर काँसा या बस्ता का उपयोग होने लगा। यह एक घातु है जो ताँवे तथा पैंधे के योग से बनता है और यह मिश्रित उत्पादन वडा कडा होता है। इसके बनी



चित्र ६-काँसे के युग के हथियार

टों कियों से पत्थर की काट-छोंट होने लगी और वरों तथा मन्दिरों में चझनों का प्रयोग होने लगा। लगभग ५ हजार वर्ष पूर्व लोहे की उपयोगिता भी मालूम हो गई। इसके को श्रीवार श्रीर हिययार मचन्त तथा छन्दर होते थे श्रीर इनकी घार भी खूब तेब होती थी। श्रधीरिया के सैनिक सर्वप्रथम लोहे के हिययारों के सुसम्पन्न ये श्रीर उसी काल से युद्ध की मर्थकरता में वृद्धि हो चली। लेकिन बातुओं के प्रयोग के साथ इतिहास काल का सम्बन्ध हो जाता है।

श्रादि मानवों का धर्म

श्रादि मानवों में भी वार्मिक वारणार्थे पनए रही थीं। वे लोग बहुत डरते ये श्रीर प्राकृतिक चीनों—र्र्य, पहाड़, नदी, समुद्र आदि को देवता मानते थे। जब युद्ध में हार होती, या बीमारी होती या बाद जैसी आफत श्राती तो वे लोग समफते ये कि उनके देवता कुद्ध हैं। अतः उन्हें खुश करने के लिये वे नर-नारियों का ही बलिदान कर देते ये। वे श्रयने दल के नेता को बड़े आदर की दृष्टि से देवते ये और 'उनसे भी डरते ये। श्रतः उनके मरने पर वे उनके साथ बहुत सी चीनों को भी गाड़ देते ये या उनकी चीनों को स्मृतिस्वरूप श्रलग रख देते ये . जिन्हें कोई खू नहीं सकता था। ऐसे कृत्यों से आत्माओं की श्रमरता में विश्वास का आमास मिलता है। इस तरह पुराने युग में मन और स्वार्थ के बीच बर्म का उदय हुआ।

#### अध्याय ४

## नील नदी की घाटी की सभ्यता—मिश्र

मुमिका

श्रमीका का उत्तरी पूर्वी माग मिश्र कहलाता है को स्वेज नहर के निर्माण के पहले पश्चिमी एशिया से मिला हुआ या । नदी कालीन सम्पताओं में मिश्र की सम्पता मेसो-पोयमिया की सम्यता के समकालीन यी। लेकिन मिश्र की सम्यता की एक नड़ी विशेषता यी को अन्य सम्पताओं में नहीं पायी जाती। उसकी सम्यता निरंतर गति से दीर्वकाल तक विकसित होती रही है। प्रो॰ फ्लीन्डर्स पेट्री के मतानुसार ईसा से १०,००० वर्ष

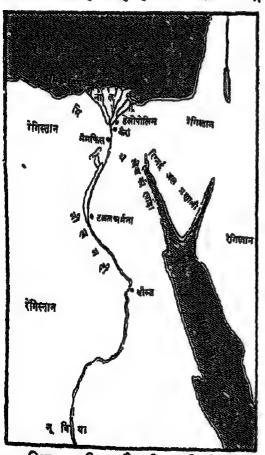

पहले इसका प्रारम्भ हो गया या।
किसी सम्यता का विकास दो चीजों
पर निर्भर करता है—बातीय गुख
श्रीर भीगोलिक स्थिति। मिश्र को
दोनों ही चीजें प्राप्त थीं जिनके कारण
वहाँ उस श्रेणी की सम्यता का विकास
हो सका।

मिश्रवाते काकेशियन बाति की हेमेटिक शाला के थे। वे अनुकरण शिल, सहयोगी, चतुर और बड़े ही परिश्रमी होते थे। मृत्यु सम्बन्धी विषयों में उनकी बड़ी अभिक्षि थी। इसी भावना के फल्लस्क्प मिश्री सन्यता में कुछ अन्य प्रमुख तत्त्वों का प्रादुर्मांव हो सका। सम्राटों के स्मारक बनाये जाते ये जिनसे प्रस्तर कला, वास्तु-कला तथा मवन-निर्माण कला और गरिवत शास्त्र

चित्र ७—मिश्र और नील नदी की घाटी के विकास में मदद मिली। शवों को सजाने की मावना ने लिलत तथा चित्र कलाश्रों को प्रोत्साहित किया श्रोर श्रन्त्येष्टि संस्कारों में गाने बजाने की परम्परा की विससे सगीत कला का विकास हुआ। शव-संस्कार

के नियमों की लिखने की मी प्रणाली की बिससे लेखन कला की वृद्धि में सहायता प्राप्त हुई।

मिश्र की मौगोलिंक स्थिति भी उनके अनुकूल ही थी। वहाँ नील नाम की नदी उत्तर की श्रोर वहती है। इसकी दो शाखायें हैं जो पूर्वी श्रवीसीनिया के पहाड़ से श्रीर पश्चिमी न्यान्ता के कील से निकलती हैं श्रीर दोनों खातुम में मिल जाती हैं। इसी नदी के कारण मिश्र की उन्नित सम्मव हो सकी। जीवन की तीन श्रावश्यक वस्तुऍ—मिट्टी, जल, श्रीर श्रन्न मिलने लगीं श्रीर लोग वहाँ वस गये। कृषि की उन्नित होने लगी। इसकी उपवाक स्मि में विविध प्रकार के श्रन्न, फन्न, फ्न तथा माग-सब्बी उत्पन्न होने लगे। जूट के समान वहाँ एक पौधा होता था जिससे कपडा श्रीर पेपीरस नाम के पौधे से कागज बनाया जाने लगा। वहाँ के लोग बाहरी श्राक्रमण के मय से भी मुक्त ये क्योंकि मिश्र के पश्चिम में मस्भूमि, पूर्व में लाज सागर, उत्तर में भूमध्य सागर, श्रीर दक्षित में श्रसम्य लोगों का बाद था। इस तरह मिश्र निवासी श्रवाब गित से श्रानी उन्नित करते रहे। लेकिन उनकी उन्नित के मून में नील नदी ही थी। मिश्र में हर साल बाढ़ श्राती यी जिससे खेतों के मेड नष्ट हो जाते थे। किर मेडों को नाप तीलकर निर्माण करना पड़ता था। इस तरह ज्यामिति शास्त्र का विकास हुश्रा।

रावनीतिक दृष्टि से मी नील नदी ने मिश्र को प्रमानित किया। इसकी बाढ़ों पर आविष्य स्थापित करने के लिये मुसगठित शिक्त की भी आवश्यकता होती थी। इससे केन्द्रीय शक्ति और साम्राज्य विकास में सहायता मिली। इसके सिवा नील ने मिश्र को दो मागों में विमानित कर दिया या जिनका विकास एक दूसरे से भिन्न रहा है। ऊतरी मिश्र विश्व के अन्य मागों से पृथक रहा और निचले मिश्र का भूमध्य सागर तथा एशिया के अन्य प्रदेशों से सम्बन्ध बना रहा। अतएव दोनों मागों की उन्नति का मार्ग विभिन्न हो स्था। इन्हीं सभी लामों के कारण ठीक ही मिश्र को नील नदी का दान या मेंट कहा राया है। मिश्री इस परोपकार को सटा याद रखते थे और भारत के हिन्दुओं के जैसा नील नदी को देवता मानकर इसकी आराधना किया करते थे।

#### राजनीतिक जीवन

मिश्र के राजनीतिक जीवन काल को ३ मागों में बाँध जाता है, (क) विरामिड युग, (क) सामन्तयुग, (ग) साम्राज्यवादी युग । तीनों युगों की अपनी-अपनी लास विशेषतार्थे हैं। प्रत्येक युग का आदर्श मिल-भिल या और राजधानी मी पृथक थी। प्रथम युग में में क्रिक्स, दितीय युग में यीन्स और तृतीत युग में अमना राजधानी यी। हरेक के अन्त में अराजकता फैली यी किन्तु दो बार पतन के पश्चात् अन्तु न उत्थान भी हुआ था। पिरानिट युग ( २४०००-२५० ई० पू० )

इसे प्राचीन क्रांफ्य का युग भी कहा जाता है जो लगमग ६०० वर्षों तक कायम

रहा। प्राचीन समय से लेकर ईसा से ३३२ वर्ष पूर्व सिकन्दर के आक्रमण तक मिश्र में ३१ वंशों ने राज्य किया। वहाँ पहले दो नगर-राज्य ये—नील डेल्टा या निचला मिश्र और दिक्खन का माग या ऊपरी मिश्र। ३४०० वर्ष ई० पूर्व में या। इससे भी कुछ पहले मेन्स ने इन दोनों छोटे राज्यों को मिजाकर एक शक्तिशाली राज्य कायम किया और डेल्टा के भूमाग में मेम्किस नगर में राजधानी स्थापित की। इस तरह वह प्रयम सम्राट या जिसने प्रयम राजवंश की नींव दी। वह अपने को फरेश्रो कहता या इसी पदवी से वहाँ के शासक प्रसिद्ध हुए। उसने राज्य-विस्तार करने के लिये उत्तर में फिलिस्तीन, फिनीशिया और सीरिया पर इमला किया। यह युग पिरामिटों के निर्माण के लिये प्रसिद्ध है जिसके नाम पर इस युग का नामकारण ही हुआ है। इस समय का एक और दूसरा स्मारक चिह्न या जिसे स्कित्स कहते हैं। पिरामिड और स्फिल्स ये दोनों हैं क्या चीज श्रव इसे भी समक्त लेना चाहिये।

प्राचीन मिश्रियों का विश्वास या कि मरने के बाद शरीर में आत्मा पुनः आ जाती है। अतः वे सोचते ये कि यदि शरीर ही सह-गश कर नष्ट हो बायगा तो फिर आत्मा रहेगी कहाँ ? इसिलेये वे मृतक शरीर को बराबर कायम रखना चाहते थे। इसके लिये वे किसी विशेष प्रकार का तेल और मसाला उरयोग करते थे। ऐसे शव को ममी कहते हैं को मिश्र में आब भी वर्तमान हैं। ऐसे ही पिरामिड पत्थर का बनाया हुआ कब, है। ये पत्थर बड़े ही लम्बे चौड़े होते ये जिसके बीच में कुछ गईराई होती थी। उसी गहरे माग में तत्कालीन सम्राट का शव रख दिया बाता था। पिरामिडों की संख्या ७० है को मिफ्स (काहिरा) से कुछ पूरव इटकर मस्त्यल माग में बने हुए हैं। ये लगभग ६० मील के किस में फैले हुए हैं। सबसे युन्दर और विशाल गिले का चौथा पिरामिड है जिसे चौथे राजवंश के सम्राट लुफ़ (चिश्रोप्स) ने २००० वर्ष ई० पूर्व निर्माण कराया। इसमें २३ लाख पत्थर लगे हैं जो ६० लाख टन वजन में हैं। यह १३ एकड़ भूमि में स्थित है। इसकी कॅचाई लगभग ४८४ फीट और लम्बाई ७५५ फीट थी। इसके बनाने में २० वर्षों तक एक लाख मबदूर संलग्न रहे थे। 'यह विशाल पत्थर का दुकड़ा कहाँ से और कैसे लागा गया किसी की समस में नहीं आता।

स्फित्स भी ऐसी ही एक रहस्यपूर्ण "चीन है। मिश्री घड़ियाल और सिंह जैसे कई जानवरों को उच्च ख्याल से देखते ये और उनकी मूर्तियों बनाते ये लेकिन उनमें मनुष्य का सिर दिखा देते थे। इस तरह की एक मूर्ति गिले में विशाल पिरामिड के निकट चट्टान पर निर्मित की गई है। एक सोया हुआ सिंह है जिसका सिर मनुष्य का है। यह लगभग ५० गज लग्बा और २० गज ऊँचा है। यह खूफू के भाई लक्षे (चेकरन) के समय में बनाया गया है। यह सबसे बड़ा मानव मुख है। समूचे मुख की

#### दुनिया की कहानी



चित्र म—गिले का पिरामिड तथा स्फिक्स सम्बाई ११ तक और चौड़ाई ४३ गव है, केवल नाक की लम्बाई लगमग २ व है।

ये िपरामिड और स्किन्छ मिश्र की सर्वोत्तम कता और विज्ञान के द्योतक हैं और टनके बनाने में बहुद बन-दौलत कर्च होता था। पिरामिडों के निर्माण में तो घन पानी के जैसा बहाया गया; खुपू और क्या पिरामिडों के बरिये अपने विपुत्त धन-वैमय का मी प्रदर्शन करना चाहते थे। किन्तु परिणाम हुन्ना तुरा। देश की आर्थिक स्थिति लगाव होने लगी और सम्राटों की अवनित होने लगी।

#### सामना युग ( २४००-१८०० ई० प० )

यह मध्यवर्ती साम्राज्य का बुग भी कहा बाता है बो सगभग ७०० वर्षों तक रहा। विरामित बुग के समार्टों के पतन के बाद देश में सर्वत्र अध्यवस्था फैस गई। सामन्तों और सरदारों की हृदि होने लगी और समार्ट् का प्रमाय साधारण रह गया। ११६० ई० पू० में एक सामान्त ने बीन्स में अपनी राजधानी कायम कर ११वां वंश स्वापित किया। इस काल में कुछ प्रगति तो हुई किन्तु बन साधारण की दशा में कोई लाग उधार नहीं हुआ। शासन भी सुदृढ़ नहीं था। अतः हिक्सस नाम के एक सेमेटिक राजा ने मिश्र को बीत कर १६वां वंश स्थापित किया। मिश्रियों के हारने का यह कारण था कि उनकी सेना में पदकर ये बो माले और धनुष-वाण से सबते ये किन्तु सेमेटिक सैनिकों के पास रम, बोने और तलवार थे। इस तरह पहले-पहल मिश्र में एक विदेशी शासन स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित हुआ। लेकिन यह बहुत वर्षों तक न चल सका। करीन दो सिदयों के बाद स्थापित संग्रम छिड़ गया। दिस्तन में बीन्स नगर में आमोसिक नाम के सामन्त

ने विद्रोह का क्तपडा खड़ा किया और मिश्र देश स्त्रतंत्र हो गया। लेकिन सेमेटिक शासन के दो परिकाम हुए। मिश्र निवासियों की युद्ध-प्रया में परिवर्तन हो गया। वे अब रय और वोड़े का उपयोग करने लगे और इससे उत्साहित होकर अपने राज्य की सीमा की वृद्धि चाहने लगे। अस्त-शक्त बढ़ाये जाने लगे। साम्राज्यवादी युग (१६६०-१००० ई० पू०)

इस तरह-मिश्र में साम्राज्यवादी युग का स्वपात हुन्ना जो प्राचीन मिश्र का स्वर्ण युग या। यह नवीन साम्राज्य का युग भी कहा जाता है जो लगभग ६०० वर्षों तक कायम रहा।

श्रामोसिस ने १८वें वश को स्यापित किया। १८वां श्रीर १९वां वंश बहुत ही प्रसिद्ध हैं श्रीर इन वंशों के राज्य काल में देश ने खूब ही उन्नित की। इस युग में हारशेपशुर, यटमोस तृतीय, श्रामन होट्य तृतीय, श्रामन होट्य चतुर्य ( अखनाटन ) श्रीर रेमीसेस दितीय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें अन्तिम राजा को छोड़कर सभी १८ वें वंश के राजा थे।

हाटशेरशुट शुटमोस तृनीय की पत्नी यी ब्रौर अपने पति के साथ इसने २२ वर्षों (१४०१-१४४६ ई० पू०) तक राज्य किया। वह इतिहास में प्रयम महारानी के नाम से विख्यात है। वह शान्तिप्रिय औरत यी ब्रौर अपने देश को समृद्धिशाली बनाना चाहती यी। उसके प्रोत्साहन से कई मन्दिर बनवाये गये। वह पुरुषों के जैसा व्यवहार करती और पोशाक पहनती यी।

किन्तु उसका पति शुटमोस युद्धिय व्यक्ति या। वह स्वयं एक महान् सैनिक या। उसने स्वतंत्र रूप से लगभग ३४ वर्षों (१४७६-१४४७ ई० पू०) तक शासन किया। उसने स्वतंत्र रूप से लगभग ३४ वर्षों (१४७६-१४४७ ई० पू०) तक शासन किया। उसने एक सुद्धढ बहाबी वेदा की भी स्थापना की बिससे एशिया के। द्वीपों को बीतने में वह समर्थ हुआ। उसकी इन विजयों का वर्णन कारनाक के मन्दिर की दीवालों पर मिलता है और उसे इस सफलता के कारण प्राचीन मिश्र के नेपोलियन की पदवी से विभूषित किया बाता है। वह एक महान् विजेता होते हुए कला तथा सौन्दर्य का भी प्रेमी या। उसकी रावधानी, यीवस संस्कृति का प्रधान केन्द्र भी बन गई थी।

श्रामन होय्य का शासन काल (१४११-१३७५ ई॰ पू॰) मिश्र के इतिहास का स्वर्ण काल समका जाता है। इस समय देश उन्नति की शिलर पर पहुँच गया। देश धन-दौलत से परिपूर्ण या श्रीर राजा वैभवशाली कहलाता था। श्रपने श्रक्त धन-वैभव के कारण वह "रजत-राजा" की उपाधि से गौरवान्वित किया गया है। मन्दिरों में सोने, हीरे, जवाहर के ढेर लगे थे। तत्कालीन सम्य संसार मिश्र की मित्रता के लिये उत्सुक या श्रीर श्रामन होय्य के पास उपहार मेजता था। उसके जंगी बेड़े

म्-मध्यसागर में चक्कर कारते थे तो व्यापारी बेड़े नोसस श्रादि जगहों से सामानों को लाकर मन्दिरों श्रीर महलों को मरते थे। ससार के प्रथम व्यक्ति के रूप में सर्वत्र उसकी त्ती बोल रही थी। श्रमर्ना में करीब २०० पत्र मिले हैं जिनसे इस काल की विशेष बाव मालूम होती है। ये पत्र श्रन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार के सबसे पुराने नमूने हैं। श्रामन होटप चतुर्थ (१३७५-१३५८ ई० पू०)

श्रामन होटर मिश्र में ही नहीं प्राचीन दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने १८ वर्षों तक राज्य किया श्रीर ३० वर्ष की उम्र में ही काल कवित हो गया लेकिन इतने ही समय में उसने ऐसा कार्य किया विसने उसके नाम को श्रामर बना दिया। वह मिश्र का श्रादशंवादी राजा श्रीर चामिक सुधारक था। उसमें कई वड़े-बड़े गुण थे। वह मिश्र का पहला फेरोह या जो अपने को देवता के बदले एक मानव के रूप में देखता था। वह श्राप्ती सन्तानों से खूब प्रेम करता था श्रीर श्रप्ती प्रजा को भी प्यार करता था। वह शान्ति का समय के श्रीर हिंसा तथा गुद्ध का विरोधी था। वह समाज सुवारक श्रीर कान्तिकारों था। कुछ हिंस संदि उसे प्राचीन मिश्र का श्रशोक श्रीर महम्मद कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी। उस समय मिश्र में एक नहीं कई देशी-देशताश्रों की पूजा होती थी। प्रत्येक ग्राम श्रीर नगर का श्रपना-श्रपना

श्रलग देवता था। अनुमान किया गया है कि
टनके देवी-देवताओं की सख्ना २००० से श्राधक
थी जो प्रेम श्रीर दया के नहीं बिलक कोध श्रीर
देव के प्रतीक समके जाते थे। श्रतः मय श्रीर
स्वार्थ के कारण टनकी उपासना की जाती थी।
मिश्रवासी श्रपने देवताओं की मूर्तियों बनवाया
करते थे। उनके देवताओं में प्रमुख ये 'रा' स्यं
देव श्रीर 'श्रोसिरिस' नर देव। श्रोसिरिस मनुष्य
से देवता के रूप में श्रा गया था श्रीर वह मृतको
का न्यायपित श्रीर दूसरी दुनियाँ का स्वामी था।
इसिस उसकी पत्नी श्रीर होरस उसका पुत्र था।
इन देवताओं को देश के श्रियकांश लोग मानते
ये। श्रामन होटा ने इन समी देवी-देवताओं के



चित्र ६--श्रखनातन

बदले एक ही देवता—स्यं की पूजा प्रचलित की। सूर्व मानव सम्प्रदाय के देवता ये श्रीर उनका प्रतीक एटन या। एटन प्रेम, शान्ति श्रीर दया का प्रतीक या . को प्राणी मात्र का कल्याण चाहता या। वह ऐसा लोभी नहीं या कि स्वादिष्ट खादाजों श्रीर मनुष्य या पशु के रक्त को चाहता। वह प्रार्थना श्रीर साधारण कल-पूत्र से ही खुश रहता या। अतः सर्वसाघारण की उसके पास पहुँच हो सकती यी। शाम सवेरे, अस्त और उदंय के समय उसकी यूजा हो सकती यी लेकिन उसकी मूर्जि नहीं बनाई वा सकती यी, क्योंकि उसका कोई आकार-प्रकार नहीं या। वह निर्णुण और निराकार या। अतः पुरोहितों के तिये कोई विशेष त्यान नहीं या। पुराने वातावरण से खुटकारा पाने के लिये उसने अमर्ना में नई रावधानी बनाई। अमर्ना का मतलब होता या—सूर्य का आकाश। उसने अमर्ना देवता की प्रशंसा में एक वड़ी ही रोचक एवं सरस कविता बनाई यी वो अभी भी वर्तमान है। बन हिहियों और हिन्नुओं ने क्रमशः सीरिया और फिलस्तीन पर आक्रमण किया तो आमन होय्य ने उनका सामना करने से अस्वीकार कर दिया और इन प्रदेशों को अपने साम्राव्य से निकल बाने दिया। वह सर्वत्र एटन को ही देवता या और अपने नाम में भी एटन बोडकर अखनाटन कर लिया बिसका अर्थ सन्तुष्ट एटन होता है। इस तरह वह तिश्व के इतिहास में प्रम राजा या विसने मौतिक उन्नति की उपेन्ना की, व्यक्ति के नैतिक स्तर को उन्नत करने की चेव्य की, मूर्ति पूजा का खंडन और एक सर्वव्यापक ईश्वर का प्रचार किया। वह दुनियों के इतिहास में एकेश्वरवाद तया अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रथम महान् समर्थक या।

किन्तु उसके विचार समय से बहुत आगे थे, समाज में पुरोहितों का बोलबाला या, बनता उसके साथ नहीं यी। उसने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये कोई संब या सम्प्रदाय कायम नहीं किया। अल्पकाल में ही वह संसार से चल बसा। इन सभी कारणों से उसके मरने के बाद शीव ही पुरानी स्थिति पुनः स्थापित हो गई।

इसके बाद १६वें वंश के रेमीसस द्वितीय ने अपने ६७ वर्ष के शासन काल में खोये हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर लिया। उसने अनेक मन्दिर और महल बनवाये। नील नदी से लाल सागर तक एक नहर का निर्माण हुआ।

#### मिश्र का पतन

किन्तु श्रव देश पतनोन्मुल हो गया । इसके कई कारण ये । देश की शासन प्रणाली एक विशाल साम्राज्य के उपयुक्त नहीं थी । पारसिर हेष तथा संघर्ष से आन्तरिक दुवलता उत्पन्न होने लगी । राजाओं की कमजोरी के साय-साय पुरोहितों की शक्ति में वृद्धि हो रही यो । इस ज्ञति की पूर्ति करने के लिये शासकों को जनता की सहानुभूति भी नहीं प्राप्त थी क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के कारण वह श्रसन्तुष्ट थी । २६वें वंश के समय देश का कुछ उत्थान हुआ । इस कात में मिश्र में विदेशियों को रहने की आजा मिल गई थी । श्रतः उनके द्वारा मिश्री सम्यता का खूब प्रचार हुआ । लेकिन इस वीच देशी सेनाओं में विदेशियों का प्रवेश होने लगा था । इसके राजाओं की कमजोरी प्रत्यन्त हो गई । श्रतः वाहरी आक्रमण के लिये प्रोत्साहन और अवसर मिलने तगा । ३१वां वंश श्रत्यिम वंश या विसके शासक बड़े ही अयोग्य थे । इसके पहले असीरिया

#### . दुनिया की कहानी

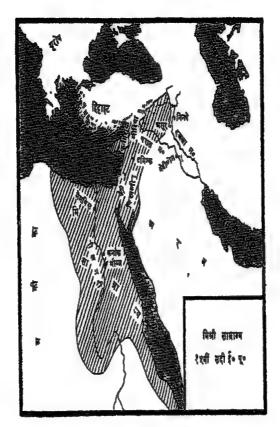

चित्र १०

श्रीर फारस के राजाओं ने मिश्र पर श्राक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया था। १२२ ई॰ पू॰ में महान् सिकन्दर ने ११वें वंश के राज्य का अन्त कर मिश्र को श्रपने साम्राज्य में मिला जिया। मिश्रवासी लकीर के फकीर वने ये श्रीर वे मृत्यु तथा भविष्य के विषय में श्रीपक सोचते थे। उन्हें लोहे का प्रयोग नहीं मालूम था। उनका राज्य कॉसे के युग का श्रन्तिम राज्य था। किन्तु उसके दुश्मनों को लोहे का प्रयोग मालूम या जिससे वे युद्ध कला में मिश्रवासियों से अधिक कुशल थे। अतः उन्हें आक्रमण्कारियों के सामने आत्य-समर्थन करने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं रह जाता था।

३३२ ई० पू० से मार्च १६२२ ई० तक यह देश विदेशियों—ग्रीक, रोमन, श्ररव, तुर्क और ब्रिटिश के चंगुल में बारी-बारी से बुरी तरह फँसा रहा । १४ मार्च १६२२ को श्रंप्रेचों ने इसे स्वतंत्र कर यहाँ के निवासी श्रष्टमद पाशा को रावा स्वीकार कर लिया । लेकिन यह स्वतंत्रता भी सीमित ही यो ।

## सभ्यता एवं संस्कृति

मूमिका

१६ वीं सदी तक मिश्री सम्यता के विषय में संघार को कुछ भी जानकारी नहीं थीं लेकिन भव्य पिरामिडों को देखकर लोग दोतों तले डॅगली दवाने लगते थे। इस सदी के अन्त में नेपोलियन ने मिश्र पर आक्रमण किया या और उसके बाद से यहाँ के पुरातत्वों का अध्ययन होने लगा। किन्तु मिश्र के उत्कीर्ण लेखों को कोई पढ़ नहीं सकता था। बाद में इन लेखों का रूपान्तर यूनानी भाषा में मिला और इस तरह मिश्री लेखों का अध्ययन हुआ। इससे पता लगा कि मिश्र ने उचकोटि की सभ्यता का निर्माण किया का जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है।

भारतवर्ष के जैसा मिश्र में भी धर्म का बोलबाला था। धनी-गरीब, राजा-प्रजा सभी धार्मिक सिद्धान्तों में हढ़ विश्वास रखते थे और देवी-देवताश्रो की उपासना करते थे। देवताओं के वास के लिये बहुत से मन्दिर बने हुये ये और राज्य की स्रोर से इसके लिये कुछ भूमि दान दे दी जाती थी। थीन्स के समीप कारनाक नगर नटा विशाल बन-दौलत से परिपूर्ण या । इसके खंडहर अभी तक कायम है जिसे लोग देखकर अचिमत होते हैं। लेकिन मिश्रनिवासी घार्मिक क्षेत्र में उतने प्रगतिशील नहीं ये जितना श्रन्य क्षेत्री में। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मिश्र में सैकड़ों देवी-देवता प्रचलित थे श्रीर आमन होटप ने सबके बदले एक देवता एटन का प्रचार करने के 'लिये प्रयक्ष किया ! लेकिन एकेश्वरवाद की कल्पना का विकास न हो सका और उसका प्रयक्त व्यर्थ साबित हुआ। पुरानी प्रया पुन: स्यापित कर ली गई श्रीर मिश्र-निवासी बहुदेववादी ही बने र्हे । देवताश्रों की मूर्तियाँ बनाकर विस्तृत विधियों के सहारे पूजा होने लगी । श्राकाश-मग्डल, नच्त्र, पृथ्वी, समुद्र, नमचर, स्यावर सभी ब्राराघना के पात्र समके जाते थे। श्रोसिरिस को जीवन तथा उपन का देवता या श्रीर उसकी पत्नी इसिस को श्राकाश देवी समकी जाती थी बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। धर्म पर राजा का नियंत्रण या। वही प्रधान पुरोहित या और सभी धर्माचार्य उसके अधीन थे। वह सूर्य देव का पुत्र माना जाता या । श्रन्य पुरोहितों का भी बड़ा प्रभाव या ।

मिश्रवासियों, का एक यह भी विश्वास या कि पशुश्रों में भी देवताओं का निवास होता या। श्रतः वे पशुश्रों का पालन पोषण करते थे और उनका वध करने से हिचकते थे। साधारण लोग तो उनकी पूजा तक भी करते थे। वे पशुश्रों के शरीर पर मनुष्यों के सिर के साथ पत्थरों पर चित्र भी खींचते थे जो स्फिन्स कहे जाते थे। किन्तु, सबसे महत्व की बात तो यह थी कि भारतीयों के जैसा मिश्रवाले भी आवागमन या पुर्नजन्म के सिदान्त के समर्थक थे। वे इस सिदान्त को भी मानते थे कि कर्म के श्रवसार मनुष्य

को फल भी मोगना पड़ता है। सुकर्म करने वाला पुएयात्मा पुर्न बन्म से मुक्त भी हो सकता था। लेकिन निकृष्ट कर्म करने वाले की आत्मा को कहें अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और ग्रुद्ध होने पर पुन: मानव शरीर में प्रवेश करती है। इसी से वे शव को जलाते या फेंकित नहीं थे, विशेष प्रकार के तेल-मसाले का उपयोग कर उन्हें सुरिव्धित रखते थे। इन्हीं शबों को ममी कहते हैं। पिरामिड भी कब ही है जिसमें सम्रायों की मिमयों को रखा गया है। सेटी प्रथम और रेमीसस द्वितीय को मरे सहसों वर्ष हो गये किन्तु आब मी उनके शव (ममी) काहिरा के अब्द तालय में सुरिव्धित पड़े हैं। इन स्फिक्स, ममी अपरिमिट का विस्तृत वर्यान पहले ही किया जा चुका है।

मिश्रवासियों का यह भी सोचना या कि यदि मृत व्यक्ति की श्राच्मा सैकड़ों वर्ष तक भटकती ही रहेगी तो उसे भौतिक पदायों की श्रावश्यकता पड़ेगी। श्रतः मृतकों की समाधियों में बहुत सी खाद्य-चीजें श्रोर सासारिक सामग्रियों रख दी जाती यीं जिन्हें पुरा-तस्व वेता देखकर उस युग के हाल का पता लगाते हैं। कितनी कर्ने मोग-विलास के वस्तुश्रों से मरा भएडार हैं श्रोर वे इतिहासकारों के लिये मूल-पुस्तक स्वरूप हैं। त्तन खामन (१३५०-१३४१ ई० पूर्व) श्रपनी कन्न के ही कारंख इतिहास में प्रसिद्ध है। श्रन्यया उसका कोई महस्व नहीं या क्योंकि वह १० वर्ष की उम्र में सम्राट हुआ श्रीर ह वर्ष ही के बाद मर गया। किन्तु उसकी कन्न में विपुत्त धन श्रीर सामान मिले हैं। ये सब होते हुए भी मिश्रनिवासी श्रात्मा के स्ट्म तत्व पर विचार उपस्थित नहीं कर सके। इस दृष्ट से मारतीय उनसे बहुत श्रागे निकल गये थे।

कला-कोशल एवं विज्ञान

कला-कीशल और विज्ञान के चेंत्रों में मिश्र निवासी अग्रगएय थे। उन्होंने लिलत और वास्तु-कला दोनों ही में उन्नति की। प्राचीनकाल में वे सबसे कुशल मवन निर्माता थे। इंजीनियरिंग के चेंत्रों में उन्होंने वड़ी निपुण्ता प्राप्त की थी। वे ईंट तथा सीमेन्ट बनाने और पलस्तर करने में बहुत ही सिद्धहस्त हो चुके थे। विशालता और सुदृद्धता ही उनकी निर्माण कला की प्रमुख विशेषताएँ थीं। मूर्ति कला में भी वे अपना सानी नहीं रखते थे। पिरामिद्द और स्फिक्स, आवेलिस्क और मन्दिर, उनके कला-कौशल के अच्छे नमूने हैं। पिरामिद्द और स्फिक्स का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। पिरामिद्द उनके विज्ञान और कौशल का सर्वोत्तम उदाहरण माना बाता है। पिरामिद्द में लगाया गया एक-एक शिला खरड डेढ़ सौ टन तक का होता था। कहाँ से और कैसे विशाल पर्वत-शिला मरस्यल पारकर लायी गयी—आज मी वैद्यानिकों और दर्शकों के चिन्तन तथा रहस्य का विषय है। एक इतिहासवेता के मतानुसार १६ वीं सदी के पहले विश्व-

<sup>े</sup> ब्रिस्टेड

हतिहास के किसी भी युग में यन्त्र विद्या में इतनी शीन्न प्रगति नहीं हुई थी'। सबसे बड़ा स्कित्स भी गिने के पिरामिड के समीप ही पाया नाता है। म्रावेलिस्क भी स्फिल्स के नैसा पर्वत-शिला है लेकिन दोनों की बनावट में कुछ म्नन्तर है। म्रावेलिस्क नी खुंटा स्न्याकार भीनार होता या निसके सिरे पर सोना मढ़ा जाता या। एक-एक म्रावेलिस्क का पत्यर '१०० टन तक होता या। सम्राजी हाटशेप शुट की स्मृति में एक म्रावेलिस्क का निर्माण किया गया था। मन्दिरों का तो पूछना ही क्या है। मिश्र में उनकी भरमार यी। किन्तु कारनाक, यीक्स मौर लक्सीर के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। कारनाक के मन्दिर की लम्बाई है मील है मौर इसके निर्माण में लगमग २ हजार वर्ष बीते हैं। सामन्त काल में इसका बनना शुरू हुम्ना मौर मिश्र के यूनानी शासकों-टाल्मी के समय में पूरा हुम्ना। इसके सुन्दर भौर म्राकर्षक भागों का निर्माण साम्राज्यवादी युग में हुम्ना था। इस विशाल मन्दिर में एक विस्तृत कमरा है। इसकी लम्बाई चौड़ाई पर्यात है। इसके बनाने में खम्मो का उपयोग किया गया है। मत्रतः इसे खम्म कमरा कहा जाता है। १६ पक्तियों में १३६ खम्मे लगे हैं। मध्य के १२ खम्मों में प्रत्येक की ७६ फीट कैंचाई है जिसके शिलर पर १०० म्रादमी खड़े हो सकते हैं। कारनाक से एक-ही मील पर लक्सीर का मन्दिर है। सस्मीर पीम्य मौर विशाल है।

मूर्ति बनाने में भी मिश्री वड़े ही प्रवीग होते थे हजारों वर्ष बीत जाने पर भी अनेकों मूर्तिथों श्रभी भी कायम हैं। रिफ़क्स की चर्चा की जा चुकी है। एक-एक मूर्ति ६० फीट तक ऊँची श्रौर १००० टन तक मारी होती है। श्रामन होटप तृतीय की २ विशाल श्रौर श्रवनाटन की स्त्रों की एक कला पूर्ण मूर्तियों पाई जाती हैं। मन्दिरों की दीवालों, पिरामिडों श्रौर कहां पर बहुत सी बातें श्रौर चित्र श्रंकित हैं जिन्हें देखकर उस समय का हाल मालूम किया जाता है। यीवस के मन्दिर की दीवालों पर विशेषकर युद्ध के चित्र श्रंकित किये गये हैं। कितने जानवरों श्रौर जन्तुश्रों के चित्र बनाए गये हैं जिनमें बहुत से संजीव दीख पड़ते हैं। अन्य किसी देश में दीवारों पर इतना श्रिक चित्र श्रंकित नहीं मिलते हैं। मिश्र में बड़े ही कुशल राज, कुम्हार, सोनार श्रौर वर्ड़ मिलते ये। बड़े-बड़े पत्यरों को काटना-छाँटना, सुन्दर वर्तन, बेल-बूटेदार श्राम्क्ष्य श्रौर बहुत कुछ श्राष्ट्रनिक ढंग की लकड़ी के सामान को तैयार करनाउन्हीं का काम या। सेंट श्रौर श्रवटन मी बनाये जाते थे। जुलाहे कपड़े बुनते थे। पेशीरस से कागज के श्रतिरिक्त रिस्पर्यों तया चटाइयों भी बनती थीं। इससे चपल भी बनाये जाते थे। मिश्री हायी-दाँत का व्यवहार करते थे श्रौर मिट्टी से ईंटों को बनाते, उन्हें घूप में स्वाते श्रौर उनपर कोई रंग चढ़ा कर उन्हे मकान-निर्माण के काम में लाते थे।

मिश्र वालों ने इंबीनियरिंग के सिवाय विज्ञान के अन्य चेत्रों में भी उन्नति की।

उन्होंने ही भू-मध्य श्रीर लाल सागर के बीच प्रथम नहर का निर्माण किया, ग्रहों, उपग्रहों श्रीर ताराश्रों का श्रध्ययन किया श्रीर उनकी गति जानने का यन्त्र निकाला, इहंध या १२ महीने का साल निश्चित किया, समय जानने के लिये सूर्य-घड़ी का श्राविक्कार किया, रेखा गणित तथा बीजगणित के नियमों को निर्घारित किया, दशमलव-विधि स्थापित की श्रीर चिकित्सा शास्त्र को विकसित किया'। कई रोंगों के उनमें विशेषञ्च होते थे। वे एनिमा का व्यवहार करते थे। लेकिन चीर-फाड़ के कामों में वे उतने नहीं बढ़े क्योंकि वे किसी शव को चीर कर देखना नहीं चाहते थे। रसायन तथा मौतिक शास्त्र की उनकी जानकारी बहुत सीमित थी। वे निदयों श्रीर समुद्र में नाव या खहाज भी चलाना जानते थे।

इस प्रकार मिश्र में विविध प्रकार के उद्योग-धन्वे चल पड़े। व्यापार की उन्नति हुई। देश की बनी चीनें-बर्तन, बस्न गहने आदि वाहर नाती यों और उनके बदले बाहर की चीनें-सोना, सुगन्वियों महालियों, नहान आदि मेंगाई नाती यों।

इससे यह मालूम होता है कि मिश्र निवासी तटस्य नहीं रहते थे। श्रन्य राष्ट्रों से मी उनका सम्पर्क था। यह पहले ही कहा गया है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के ३०० पत्र श्रमर्ना में मिले हैं। शुटमस चतुर्य ने मिटानी राजकुमारी से विश्राह किया या को इतिहास में प्रयम राजनीतिक विवाह समका जाता है।

विद्या एवं लेखन कला

मिश्र में विद्या श्रीर लेखन कला का भी विकास हुआ। शिद्धा प्रणाली उपयोगितावाद





चित्र ११—मिश्र भाषा के श्रव्यर चित्र १२—मिश्र के चित्र संकेत
पर श्राषारित यी श्रीर इसमें पुरोहित वर्ग की प्रधानता'यी। वेबीलोन के जैसा चित्रों
हारा भाव व्यक्त किया जाता या। २४ प्रकार के चिह्नों का श्राविष्कार किया गया या।
ये केवल व्यक्षन का ही काम करते ये श्रीर इनमें खर नहीं या। कालान्तर में इन्हीं से

संकेत लिपि शब्द तथा वर्ष माला का विकास हुआ ! वे करहे की कलम, लकड़ी की दावाल स्याही और कागज का व्यवहार करते थे । कागज पेपीरस से बनाया जाता या और इसके बनाने में कुछ चिकने पदार्थ का उपयोग किया जाता या । वृद्धिश अद्भुतालय . में इस प्रकार का एक कागज है जो १३५ फीट लम्बा और १७ इख चीड़ा है । काजल, गोंद तथा जल के मिश्रण से स्याही बनाई जाती थी । पेपीरस के बड़े-बड़े टुकड़ों पर विविध विषयों सम्बन्धी बातें लिखी जाने लगीं जिनसे शिक्षा का प्रचार होने लगा । शिक्षा को राज्याश्रय प्राप्त या । इस प्रकार कई विषयों पर पुस्तकें प्राप्य होने लगीं । साहित्य में घार्मिकता की प्रधानता होती यी । जीवन-चित्र तथा इतिहास अधिक लिखे जाते थे । सरस कविता और रोचक कहानी भी लिखी जाती थीं । सिन्यु ही की कहानी मसिद्ध हो गई । मृतक के मनवहलाव के लिये इसकी एक प्रति उसके साथ रख दी जाती थीं । वृद्धरी दुनिया में प्रथम दर्शननार्थ मृतकों के लिये पुस्तक लिखी जाती थीं जो मृतक-पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध है । पेपीरस के अलावा मिट्टी की पिट्ट्यों श्रीर पर्वत-शिलाओं पर भी लिखा जाता था । लेखन कला के विकास से शासन और व्यापार में सुविधा हो गई । राजकीय और व्यापारिक कागज-पत्रों के नमूने मिले हैं । बहुत से लोग लेखक तथा मुनीब के पर पर कार्य कर अपनी जीविका चलाते थे ।

शासन प्रणाली

उपर्यं क सभी वातों से यह भी स्पष्ट हो बाता है कि मिश्र निवासियों की शासन प्रणाली सुदृढ़ थी। चीन श्रीर वेत्रीलोन के बैसा मिश्र में भी ईसा से लगभग ५००० वर्ष पूर्व नगर-राज्य का उदय हुआ था। निचला श्रीर ऊपरी मिश्र दो ही नगर-राज्य थे जिन्हें ३४०० ई० पूर्व में मिला कर राज तंत्र कायम किया गया। सम्राट् की पदनी फैरेश्रो थी जिसका शाब्दिक श्र्य होता है विशाल घर। फैरेश्रो निरंकुश शासक था श्रीर देनी श्रविकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। वही शासक, सेनापित, व्यवस्थापक श्रीर न्यायकर्ता सब कुछ था। शान्ति तथा सुरुवा के लिये वही उत्तरदायी था। मेम्फिस तथा थी असे राजधानी रही थी। फैरेश्रो निरंकुश होते हुए भी योग्य श्रीर चतुर होते थे। प्रजा के हित का ध्यान रखा जाता था। सक्क, सींचाई श्रादि का प्रवन्ध होता श्रीर श्रज या पश्च के रूप में कर लिया जाता था। सम्पूर्ण राज्य कई मागों में वेंट हुए थे श्रीर प्रत्येक माग में एक-एक शासक था जो फेरोश्रों के श्रधीन रह कर राज्य-प्रवन्ध करता था। मिश्र में हाक श्रीर मनुष्य गणना जैसी प्रथायों भी कायम था। श्रतः शासन प्रणाली लोक प्रिय थी श्रीर देवताश्रों के समान फेरोश्रों की पूजा होती थी।

रहन-सहन

समाज कई श्रेषियों में विमक्त या राज घराना, पुरोहित, कृषक, कारीगर, श्रीर

गुलाम तथा नौकर । वर्ग-विभाजन लचीला था, श्रायों की भौंति जटिल नहीं । राख परिवार सर्वोच समका जाता था श्रीर सम्राटों का शादी-सम्बन्ध उसी परिवार में सीमित था । भाई-वहनों के भी वैवाहिक सम्बन्ध होता था । पुत्री तथा मिननी से भी विवाह करने की प्रथा थी । राजपरिवार के बाद पुरोहित तथा सैनिक वर्ग का स्थान था । ये जमीन के मालिक होते थे श्रीर राज कर से 'मुक्त थे । पुरोहित का मतलब केवल मन्दिर के पुजारी से नहीं था । इस वर्ग में किव, लेखक, विधान निर्माता, चिकित्सक, जादूगर आदि तरह-तरह के प्रभावशाली लोग थे । सैनिकों में पदचर तथा श्रश्वारोही प्रमुख थे । रथ, ढाल, कुल्हारी, बल्कों, तलवार श्रीर धनुषवाण उनके प्रसिद्ध श्रक्ष-शक्ष थे । सैनिकों को जमीन दी जाती थी बिसे वे जोत सकते थे किन्द्र श्रन्थ कोई पेशा नहीं कर सकते थे ।

मजदूरों से कड़ा काम लिया जाता या। गुलामों श्रीर नौकरों की दशा सन्तोष प्रद नहीं यी। बहुत से गुलाम युद्ध के कैदी थे। गुलामों श्रीर मजदूरों से प्रायः बेगार कराया जाता था।

विवाह काल में पती के प्रति मिक्त की शपय पति को लेनी पहती थी। विवाहविक्छेद अपवाद खरूप था। समान में खियों का स्थान उच्च था। पुरुष और स्नी दोनों का अधिकार समान था। स्नी धन और नागीर अपने अधिकार में रख सकती थी और दूसरों को दे भी सकती थी। खियों का खूद सम्मान होता था। उच्च घराने की खियों विविध भकार के आभूषणों से अपने को सुसिंग्नत करती थीं। कुंडल, कंकण, बाज, कंठहार, कडा आदि उनके कुछ प्रसिद्ध गहने थे। प्रायः सभी खियों सोने की सिकड़ी भी पहनती थीं। उनमें पदा का अभाव था और वे पुरुषों के साथ भोज में भाग लेती थीं। वे शासिका भी हो सकती थीं। माता के प्रति लोगों की बड़ी अद्धा होती थी। प्राचीन काल की किसी भी सम्यता में खियों को इतने व्यापक अधिकार तथा उच्च स्थान नहीं प्राप्त थे। प्राचीन मारत में भी किसी खी के गही पर बैठने की चर्चा नहीं मिलती है।

भोज के अवसर पर खादिष्ट मोजन तथा शराज का व्यवहार होता या। कॉसे या चॉदी के प्यांत में लोग मद्य पीते थे। तश्तिरथों और चम्मच का भी प्रयोग होता या। आमोद-प्रमोद के लिये खड़ारी तथा वीखा बजते थे। नट बाजी, मुष्टि-युद्ध, सॉढ़-युद्ध, नाच तथा जूए के खेल मी प्रचलित थे। इसी अवसर पर ममी का प्रदर्शन भी कराया जाता या ताकि लोग खूब मौज कर लें क्योंकि एक दिन सभी को मरना है। मिश्र निवासी वहें ही शौकीन थे। वे बहुमूल्य तथा महकदार बद्धा पसन्द करते थे। ख्रियों के सिवाय पुरुष मी आमूष्यों को घारण करते थे। अंगूठी पहनने की प्रया अधिक प्रचलित थी। अमीर लोग सोने की अंगूठी रखते थे। अन्य साथनों से भी शरीर को सुसिक्जित किया जाता था। छुरे, कंबी, दर्पण श्रङ्कारदान आदि काम में लाये जाते थे क्योंकि

ये सभी चीवें कब्रों में पाई गई हैं। सेन्ट, पाउडर तथा श्रवटन का भी प्रयोग होता था। श्रोठ तथा नालून रंगे जाते थे। श्राँखों में कावल जैसी कोई चीज लगाई जाती थी। बालों को सुगन्धित तेल से सवांपा जाता था। इस तरह मिश्रवासियों का जीवन मस्ती से श्रोत-प्रोत था। वे गम्भीर थे किन्दु उनके चेहरे पर सदा प्रफुल्लता भी मलकती थी। श्रतः वे श्रपने सामाबिक जीवन में रसिक, सौन्दर्भ प्रेमी तथा श्राशावादी थे। वे चार्वाक तथा एपिक्युरस के सिद्धान्त-खाग्रो, पीश्रो, श्रोर मौज करो—के समर्थक मालूम पड़ते थे।

मिश्री सभ्यता की देन

इस प्रकार ईसा से ५ हवार वर्ष पूर्व मिश्र में उचकोट की सम्यता का विकास हुआ। एक लेखक के मतानुसार सम्य जीवन के प्रत्येक दोत्र में मिश्रवासियों ने २ हवार वर्षों के भीतर (४५००-२५०० ई० पूर्व) उतनी प्रगति की जितनी न तो अन्य किसी जाति ने की और न अन्य किसी युग में ही हुई। रोम और यूरोप की सम्यता पर यूनान का बहुत प्रमाव पहा लेकिन यूनान मिश्रियों से बहुत कुछ प्रमावित हुए। विश्व ने कई बातों में विज्ञान की शिद्धा मिश्र से ही प्राप्त की है। कई प्रकार के वेल- बूटे, मकानों में पंक्तिबद्दत्तम्मों और मेहराबों का प्रयोग, वर्तमान तिथि-पत्र मिश्र का ही देन ई। मिश्र-निवासी ही डाक तथा गण्ना, लेखक तथा शिद्धा प्रणालियों के मी प्रारम्म और विकास करने वाले थे। उनकी लेखन-कला का भूमध्य सागरीय तथा यूरोपीय देशों में विभिन्न रूपों में प्रचार हुआ था। उन्होंने नील नदी से लाल सागर तक एक नहर निकाली जो वर्तमान स्वेब नहर का अप्र स्वक कही जा सकती है।

## अध्याय ५

## दजला फरात घाटी की सभ्यता—मेसोपोटेमिया

भूमिका

प्राचीन समय में दबला फरात की घाटी में भी सम्यता का उदय हुआ। जिन कारणों से मिश्र में सम्यता का विकास हुआ उन्हीं कारणों से एशिया के इस पश्चिमी माग में भी सम्यता के चिह्न प्रकट हुए। दनला-फरात नाम की दो निदयों प्रवाहित होती हैं जो मिश्र के उत्तरी-पूर्वी कोण में स्थित हैं। इन निदयों के मध्य भू-माग की मेसोपोटेमिया कहते हैं। मेसो का अर्थ मध्य पोडाम का अर्थ निदी होता है। यह बड़ा ही उपबाक भाग है और इसका स्वरूप अर्द-इत्ताकार है। अत: कुछ इतिहासकों ने इसे 'उर्वर नयचन्द्र' की उपाधि दे रखी है। वर्तमान काल में यही माग ईराक के नाम से प्रसिद्ध है।

मेसोपोटामिया की सम्यता मिश्र की सम्यता के समकालीन तो है ही, कुछ श्रंश में वह मिश्री सन्यता से श्रधिक प्राचीन मी है। मिश्र के समान ही मेसोपोटामिया की मौगोलिक स्थिति वहाँ के निवासियों के अनुकूल यी जिससे जीवन की अनेक सुविधाएँ-पीने के लिए जल, मकान बनाने के लिये मिट्टी और सामान, अब पैदा करने के लिए उपबाक मुमि. सिंचाई तया यातायात की सुविधा श्रादि उन्हें प्राप्त थीं। श्रतः वहाँ भी सम्यता का प्रभात हुआ लेकिन जहाँ मिश्र की सम्यवा का विकास अवाध गति से होता रहा वहाँ मेसोपोटेमिया की सम्यता के विकास में वाचा पड़ती रही। श्रमुरचित होने तथा समुद्र से लगाव रहने के कारण बीच-बीच में बाहरी श्राक्रमण होते रहे जिससे विकास की गति में परिवर्तन होता रहा। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिये कि विकास की । गति कभी मी बिलक्कल बन्द नहीं हो गई--वह मन्द मले ही हो गई हो, सर्वथा दक नहीं गई; प्रगति का क्रम चलता रहा । यहाँ के प्रयम निवासी सुमेरियन थे, उसके बाद क्रमशः वेवीलोनियन, श्रसीरियन श्रौर केल्डियन श्राये । केल्डियन वेबीलोनियनों के ही एक श्रंग माने जाते हैं। श्रतः मेसोपोटेमिया की सम्यता इन्हीं तीनों जातियों की सम्यताश्रों का सामझस्य है। इनमें भी सुमेरियन अधिक सम्म थे जिनसे अन्य दो जातियों ने बहुत कुछ सीला । सुमेरिया में सम्यता एव सस्कृति का श्रीगरोश हुआ श्रीर वेवीकोनिया ने इसका विकास किया। इस भूबराड में पाषाया की बड़ी कमी यी। श्रव: यहाँ के निवासी हैंटों का ही विशेष प्रयोग करते थे। ये खुदाई का काम भी मिट्टी की पट्टियों पर करते थे, किन्त ये सभी चीजें स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकीं।

## राजनीतिक इतिहास

(क) सुमेरिया ( ४५००-२००० ई० पूर्व )

दजला-फरात निद्यों के संगम के ऊगर दजला के तटीय भू माग को सुमेरिया कहा जाता था। यहाँ के खँडहरों को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि इसकी सन्यता का उदय ५००० वर्ष ई० पू० से भी पहले हुआ था। सुमेरियनों ने एक संगठित राज्य स्थापित किया था को कई नगर राज्यों में विमाजित था। इनमें निप्पर, उम्म, लगश, लासा, केसउर विशेष प्रसिद्ध थे। राज्य का जेत्र फारस की खाड़ी से लाल भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। नगर-राज्य आपस में लडते-कगड़ते थे और युद्ध में सैनिक वड़े-बड़े भाले, कयरें, गदा और दालों का व्यवहार करते थे। पारस्गरिक युद्ध के कारण सुमेरियन सैन्य अल-शक्ष तथा संगठन में मिश्रियों से आगे बढ़ गये थे। मिश्रियों से १००० वर्ष पहले से सुमेरियन खन्दरों द्वारा खींचे जाने वाले रथों तथा पहिये वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे।

सभ्यता

खेती प्रवान पेशा तो या ही, यहाँ ब्यापार मी होता या। लेन-देन में सिक्के का व्यवहार नहीं या किन्तु वे वैंक प्रया से परिचित ये और समुचित माप-तोल और सहे का प्रयोग करते थे। मूल्य और पारिअमिक कानूनों द्वारा िश्चित किये जाते ये और सर्वप्रयम उन्धीं लोगों ने दीवानी नियमों का संग्रह कर लिपिबद किया। उनकी ६० से सम्बन्धित प्रणाली (जो शीव ही दशमलव से संग्रुक्त हो गई) समय और वृत्त के विमाजन में आज भी प्रचलित है। चित्र-प्रणाली के आधार पर उन्होंने कुनीफीर्म लेखन-कला विकसित की जो मिट्टी की पट्टी पर लिखने के लिये उपयुक्त थी। मास्कर कला का भी कुछ उत्यान हुआ। मकानों में खिड़कियों का अभाव रहता था और प्रायः कची हैं यें का प्रयोग होता था। अतः वे मजवूत नहीं होते थे। प्रारम्म में प्रत्येक नगर के अलग-अलग देवी-देवता थे किन्तु आगे चलकर त्रिदेवों की कल्पना हुई। अत (आकाश) एनलिल (ब्रह्माड) और आ (समुद्र) इनके नाम थे। निप्तर के देव एनलिल सर्वप्रधान थे। देवी-देवताओं के लिये मन्दिर भी बनते थे। विश्व-निर्माण, प्रलय और अन्य दुनिया सम्बन्धी गल्प भी प्रचलित थे।

समाज ३ श्रेणियों में निमक्त या—उच्च श्रेणी-जिसमें राज-परिवार, पुजारी श्रोर स्मिपित थे; मध्यम-जिसमें कृषक श्रीर व्यवसायी लोग थे, श्रीर निम्न जिसमें गुलाम थे। पुजारियों का बहुत प्रमाव या श्रीर एरेक नगर में तो सर्वत्र उन्हीं का बोलबाला या। मन्दिरों में जियों भी रहती थीं। समाब में जियों के साथ कठोर व्यवहार या। पुरुष का व्यभिचार चम्य या किन्तु जियों को इसके लिये फ़ॉसी तक दी जाती थी। पुरुष बांक जियों को त्यागकर हाने करते दूरसा निवका श्रिमकारी या।

सुमैरियों का पतन

लगभग २७५० ई० में अकाद बति ने सुपेरिन साम्राज्य पर आक्रमण कर इसका श्रन्त कर डाला । यह नया साम्राज्य सुमेर-श्रकाद का साम्राज्य कहलाने लगा । लेकिन यह बहुत समय तक कायम न रहा श्रीर सदियों के बाद ही समाप्त हो गया । सुमे-रियों के पतन के कई कारण थे। नगर राज्यों में प्रतिद्वनिद्वता की भावना थी। वे सहद शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके। उनमें विलासिता तथा भ्रष्टाचार का समावेश हो गया या। युद्ध-कला में साक्रमणकारी उनसे श्रिधक निपुण ये श्रीर उनका सेना नायक सारगन बीर एवं कुशल सैनिक या।

( ख ) वेबीलोनिया ( २०००-१२०० ई० पूर्व )

समेरिया श्रीर एकेडिया के साम्रज्य के पतन होने के बाद वेबीलोन श्रीर श्रसीरिया के वाम्राज्य का उत्यान हुआ। दजला की घाटी के उत्तरपश्चिम में नेबीलोनिया और इससे उत्तर फरात की घाटी में असीरिया स्थित या। इन दोनों राज्यों का इतिहास श्रिविकांश समय एक दूसरे से सम्बद्ध रहा है। दोनों श्रापस में लड़ते रहते ये श्रीर कभी वेशीलोन की विवय होती तो कभी असीरिया की।

बेबीलोन के इतिहास के ब्रारम्म काल के विषय में किसी निश्चित मत का निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन लगमग २००० वर्ष ई० पू० से इसका हाल मिलता है। उस समय यहाँ छोटे-छोटे नगर-राज्य स्थापित ये जिनमें 'ब्रागाह' का नगर-राज्य सर्वेप्रमुख था। इसका संस्थापक सारमन प्रथम या को सेमेटिक जाति का शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने आसपास के प्रदेशों को अपने बाहबल से जीतकर पश्चिमी एशिया में प्रथम साम्राज्य की नींव खड़ी की । उसके साम्राज्य की सीमा भूमध्य सागर तक फैल गई थी।

इस वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा हम्मराबी या। उसका शासन काल २२वीं सदी में रहा या। वह प्रथम राजवंश का छठा राजा था। वह एक सफल विवेता श्रीर शासक तो था ही, वह कला-कौशल का भी प्रेमी या। उसने श्रपने राज्य का श्रीर विस्तार किया श्रीर उसमें सन्यवस्थित शासन स्थापित किया । उसने श्रवतक के विखरे सैकड़ों काननों को नियमबद्ध किया श्रीर इसी के लिये वह श्रिधिक प्रसिद्ध है। शासन श्रीर व्यवस्था के चेत्र में रोमनों के पहले उसके समान किसी ने भी उन्नति नहीं की थी। दुनियाँ के इतिहास में वह विधान-निर्माता के ही रूप में विख्यात है। उसने पुराने कातृनों में सुधार किया, नये कातृनों का निर्माण किया और सबी को एक सहिता में



चित्र १३--हम्मूरवी

लिपिनद कर डाला । उसने इस संहिता को एक निशाल प्रस्तर खरह पर खुद्वा कर वेनीलोन के मुख्य मन्दिर के पास गड़वा दिया । उसने अच्छे मन्दिर और मकान बनवाये और शिक्षा प्रचार के लिये सतत प्रयन्न करता रहा । स्कूल में मिट्टी की तिख्तयों पर लेखन-कला सिखलायी जाती थी। वेनीलोन का साम्राज्य लगभग २००० वर्षों तक कायम रहा ।

सभ्यता—वेबीलोन की सम्यता सुमेरियन सम्यता का ही परिवर्तित संस्करण्यी। सुमेरिया ने को नीव खड़ी की उसी को वेबीलोनिया ने विस्तृत किया। वेबीलोन नये साम्राज्य की राजधानी या। मारहूक यहाँ के प्रसिद्ध देवता थे को एनलिल के प्रतीक स्वरूप थे। बाद में मारहूक वेल के नाम से प्रसिद्ध हो गये। बादू का प्रयोग, शुम अशुम की गणना, प्रहों की चाल का अनुमान करना, जानवरों के कार्यों और श्रीर बिल चढाये गये पशुग्रों की अंतरियों का अध्ययन करना—इनके धर्म की विशेषताएँ थीं।

वेनीलोन का पतन—हम्मुरानी की मृत्यु के बाद नेनीलोनियाँ के समाज में व्यमिचार तया निलास का प्रचार हो गया था। श्रतः उनकी शक्ति का हास हो रहा था।
इसी समय उत्तर तथा पश्चिम से निदेशियों के श्राक्रमण हुए। केसाइट, हिट्ठाइट श्रीर
श्रमीरी जातियाँ प्रसिद्ध थीं। श्राक्रमणकारियों को दो सुनिवाएँ थीं जिनके कारण उन्हें
स्फलता प्राप्त हो सकी। ने घोड़े तथा लोहे का प्रयोग जानते ये किन्तु नेनीलोन के
निनासी इनसे श्रमी श्रनभित्र थे।

## (ग) ऋसीरिया (१३००—६०६ ई० पूर्व)

श्रव १२०० ई० पूर्व के लमभग श्राधीरियों ने वेबीलोन के साम्रास्य पर श्राक्रमण करना श्रुक्त किया श्रीर उन्होंने एक वड़ा शक्तिशाली सैनिक राज्य स्यापित किया। ये सेमेटिक थे श्रीर इनका साम्राज्य लगभग ७०० वर्षों तक जीवित रहा। बहुत सी बातों के लिये श्राधीरिया वेबीलोन का ही श्राणी रहा। यह सेना-संगठन श्रीर निरंकुश साम्राज्य शासन के लिये विशेष प्रसिद्ध है। यह युद्ध तथा सैन्य-शक्ति पर श्राधारित था। श्राधीरियनों को प्राचीन काल का प्रशियन कहा गया है। वेरा डालने, धावा करने श्रीर ब्यूह रचने में वे बहे ही दच्च होते थे। वे युद्ध चेश्व में बोड़ों तथा रखों पर चाले के श्रीर माले, तलवार तथा धनुष वाया से लड़ते थे। लोहे का ब्यवहार मालूम हो चाने पर वे मयंकर हियथारों का प्रयोग करने लगे थे। उनका राज्य एकतन्त्र था चो सैन्य-वल पर श्राधारित था। सैनिक श्रपनी क रता के लिये प्रसिद्ध थे जिनका पेशा प्रधानतः ध्वंसात्मक था। वे बहाँ मी चाते थे, मकानों को तोड़ते श्रीर मनुष्यों की हत्या करते थे। विजित प्रदेशों की बनता करों से पीड़ित थी जिन्हें कड़ाई से वस्त्व

किया जाता था। कमी-कमी विजित प्रदेशों की श्रावादियों में परिवर्तन कर दिया जाता था। हिंसा श्रीर निदंयता का ही शासन में बोलवाला था। दस्डविधान

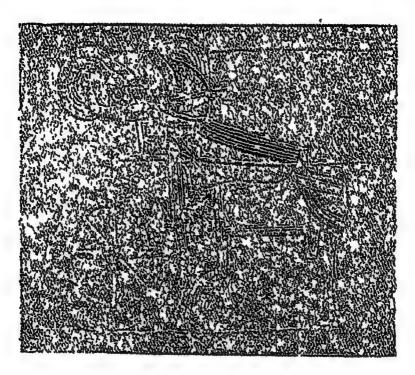

चित्र १४-श्रमीरी युद्ध-स्थ

निष्टुरतापूर्ण या। साम्राज्य की राजधानी "निनवे" में थी जो वैभवपूर्ण प्रसिद्ध नगर या। दूसरा प्रसिद्ध नगर ऋतुर था। ऋतुर श्रीर इश्तर श्रसीरिया के प्रसिद्ध देव थे।

राज्य का वास्तिवक संस्थापक "टिगलाय पिलासर तृतीय" या को ७४५ ई॰ पूर्व में असीरिया का राजा हुआ। इसने वेबीलोन तथा डेमेस्कस की जीत लिया। उसके बाद सारगन द्वितीय (७२२-७०५ ई॰ पूर्व) प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने मिश्र के फेरोह को पराजित किया, अरब और साइप्रस द्वीर के लोगों पर टैक्स लगाया, यहूदियों के विद्रोह को दबाया और बहुत से यहूदियों को कैद कर असीरिया में रहने के लिये विवश किया। उसका पुत्र "सेना करीन" (७०५-६८१ ई॰ पूर्व) भी प्रमाव शाली सम्राट हुआ। अरने पिता के समान ही वह भी सफल सैनिक था। उसने कोलिडया; वेबीलोन तथा फिलस्तीन के निवासियों को दबाया लेकिन मिश्र को जीतने में सफल न हो सका था। उसका पीत्र असुर बनी पाल (६६७-६२६ ई॰ पूर्व) भी एक वड़ा विजेता था जो इस राज्य का अन्तिम सम्राट था। उसने मिश्र पर भी विजय प्राप्त की थी। सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया में इसकी धाक बमी हुई थी। उसका शासन-काल असीरिया के इतिहास का स्वर्ण युग है।



चित्र १४

श्रमीरी सम्यता—इस तरह असीरिया के सम्राट विजेता, सैनिक श्राक्रमण्कारी श्रीर श्रायाचारी थे। किन्तु वे कोरे कंगली नहीं थे। उन्होंने सैन्य तथा युद्ध कला का विकास किया। उनका शासन तथा साम्राज्य संगठन श्रपूर्व था। उनकी शासन प्रयासी सामरिक थी। श्रातः उनकी सेना सर्वोत्तम थी। साम्राज्य का प्रधान सम्राट ही था विसके हाथों में सारे शासनाधिकार सीमित थे। डाक श्रीर सहकों की श्रन्छी व्यवस्था थी। साम्राज्य प्रान्तों में विमक्त था। ग्रातचर विमाग भी सुव्यवस्थित था। उन्होंने कई मवनों का निर्माण किया। सारगन दित्रीय ने निनवे के उत्तर-पूरव, सारगन वर्ग में एक विशाल भवन बनवाया। यह २५ एकड भूमि में स्थित था श्रीर इसमें करीव ८०,००० लोगों का वास हो सकता था। कई नगरों में पुस्तकालय स्थापित थे। श्रमुरवनी पाल का पुस्तकालय सबसे प्रसिद्ध था जिसमें २ लाल से श्रीक पुस्तकें थीं। यह एशिया महादीप का प्रथम पुस्तकालय था श्रीर इसकी हजारों तस्तियों श्राज लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। कला श्रीर विशान के चेत्र में वह वेशीलोनियों का श्रमुणी था। किन्त

रंसार के सभी पदार्थों को श्रेगीबद कर असीरिया ने भौतिक विज्ञान को प्रोत्साहित किया श्रोर वनस्पति शास्त्र के विकास में भी सहयोग प्रदान किया।

समान ४ मागों में विंमक था —सामंत, कारीगर, सर्वसाधारण श्रीर दास । सामत विशेषाधिकार युक्त थे । कारीगर भिन्न भिन्न सघों में सुसंगठित होते थे । सर्वसाधारण का सीवन सुखमय नहीं था । दासों की तो कोई हस्ती ही नहीं थी । श्रसीरिया वासियों का मुख्य देवता श्रसुर था । वे भूत, पिशाच तथा चादू-टोना में विश्वास करते थे । श्रतः श्रपनी रह्या के लिये थन्त्र, ताबीन श्रादि का प्रयोग करते थे ।

असीरिया का पतन—अधीरिया का साम्राज्य बहुत टिकार नहीं साबित हुआ। वह सैन्य-बल पर आधारित या और सैन्य शक्ति, कमजोर होने पर उसका पतन निश्चित या। साम्राज्यजनित मोग-निलासमय जीवन ने सैनिकों और समाटों को निःशक बना डाला। युद्धों की अधिकता के कारण भी सैन्य शक्ति चीण पह गई। वाणिब्य व्यवस्था की भी चिति हुई बिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डॉवाडोल हो गई। साम्राज्य भी हतना विस्तृत या कि उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी और शासक के कमंत्रोर होने पर घरेलू कगड़े तथा विद्रोह उठ खड़े होते थे। अमुरवनीपाल के उत्तराधिकारी कमजोर थे। साम्राज्य को जनता की सहमित और सहयोग प्राप्त नहीं बा और शोषण तथा हिंसा की नीति से वह असन्तुष्ट थी। ऐसी परिस्थिति बाह्य आकर्मण के लिए अनुकूल थी। अतः मिडिया और केल्डिया के निवासियों ने सम्मिलित हो कर (६१२ ई० पूर्व में) असीरिया पर चढ़ाई कर दी और उसकी राजधानी निनवे को भूल में मिला दिया जिसके खंडहर अब तक वर्तमान हैं।

(घ) केल्डिया का राज्य (६०५—५३८ ई० पूर्व )

श्रव वेवीलोन का दूधरा राज्य स्थानित हुआ। यह केल्डिया का राज्य भी कहा बाता है। इसकी राजधानी वेबीलोन में ही थी। इस राज्य का सब से प्रमुख राजधाने वृक्केडने जार (६०५—५६२ ई० पूर्व) था। यह साम्राज्य थोड़े ही समय तक तो कायम रहा किन्तु प्रथम साम्राज्य से श्रिषक गौरतपूर्ण था। नेवृक्केडने जार एक बढ़ा ही निपुण विकेता और शासक था तथा कलाकी शल का भी प्रभी था। उसने केवल ४३ वर्ष तक शासन किया। उसके समय में राज्य की शक्ति तथा समृद्धि में बहुत ही वृद्धि हुई। उसने मिश्र के फेरोह नीको को पराजित किया और सीरिया के समाट ने उसे कर देना स्वीकार किया। पिश्र के फेरोह ने सीरिया और फिनीशिया में विद्रोह कराने की चेघा की विसका परिणाम बड़ा ही मयकर हुआ। दोनों की राजधानियों वेस्जेलम स्त्रीर टायर पर आक्रमण कर उन्हें मिट्यामेट कर दिया गया। उसने वेस्जेलम से बहुत यहूदियों को कैद कर वेबीलोन लाया जिसकी चर्चा बाइविल में की गई है। उसके समय में राज्य विस्तार के साम कला-कीशल, शिक्ता-शाहित्य, वाणिज्य-व्यवसाय, धर्म

श्रीर विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। उसने अपनी रावधानी वेबीलोन (बावूल) को दर्शनीय श्रीर श्राकर्षक स्थान बना दिया। यहाँ मध्य मन्दिर श्रीर मकान निर्मित हुए। चारों श्रोर से उसकी रह्मा के लिये एक सुदृद्ध दीवार बनायी गई। उसका विवाह इरान की राजकुमारी से हुआ या जिसे वह बहुत प्यार करता या। रानी पहाड़ी देश की यी नहीं मनोरंबन के श्रानेक साधन थे। लेकिन वेबीलोन में तो इसका श्रमाव या।

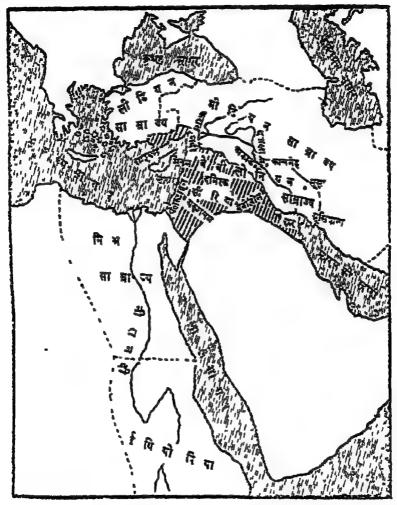

चित्र १६-वेबीलोनिया का साम्राज्य

श्रत: उसके मनोरंजन के लिये उसने विशाल ऊँचे मन्य टीलों पर बाग बगीचे लगवा दिये। इनमें कई सतह थे श्रीर प्रत्येक सतह पर विभिन्न प्रकार के फूज-पौषे लगे थे। ये श्राकाश-बाटिका या दोला उपवन ( हैंगिंग गार्डेंन्स ) के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि दूर से देखने पर ये श्राकाश में मूजते हुए मालूम पढ़ते थे। संसार के सात श्राश्चयों में इन का भी एक स्थान है।

केल्डियन सभ्यता—केल्डियन जाति ने वेत्रीलोन की प्राचीन परम्नरा को पुन-चींवित किया। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक या और विज्ञान के द्वेत्र में ही उनकी सबसे बड़ी देन है। खगोल शास्त्र में इन्होंने श्राश्चर्यवनक उन्नति की। ये स्वं, चन्द्रमा, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र तथा शनिश्चर को ७ देवताश्रों के रूप में मानते ये श्रीर हर एक की पूजा के लिये दिन निर्धारित या। इस तरह हर एक के नाम पर सात दिनों का नामकरण हुआ। इन्होंने तारा मंडल को १२ मागों में बाँटा जिनके श्राघार पर १२ राशि चक्रों का नामकरण हुआ।

केल्डिया का पतन—नेन् केहनेशार की मृत्यु के बाद साम्राज्य का गौरव जाता रहा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। सामन्त इससे अनुचित लाम उठाने की चेध्य करने लगे। अन्तिम सम्राट अपनी विद्वता के कारण शासक की अपेद्मा अध्यापक होने जायक था।

### सम्यता एवं संस्कृति का विकास

मु मिका

यह पहले ही बताया जा चुका है कि दजला-फरात बाटी की सम्यता सुमेरियन बेबी-स्नोनियन और असीरियन लोगों के सम्मिलित सहयोग का उत्पादन है। मौलिकता, ययायं वादिता और निदंयता क्रमशः इनकी विशेषतार्थे थीं। सुमेरियन यहाँ के प्राचीन निवासी ये और इसमें उन्हीं की विशेष देन है। सुमेरिया ने सम्यता की हरेक दिशा में पग रखा था किन्दु उसकी सबसे बड़ी देन लेखन-फला के ह्वेत्र में थी। बेबीलोनियां की सबसे बड़ी देन विशान तथा विधान के ह्वेत्र में और असीरिया की सैन्य संगठन, साम्राज्य स्थापना तथा युद्ध कला होत्र में रही है।

उद्योग-धन्धे

सुनेरियन प्रधानतः कृषक ये और उन्होंने कृषि की उन्नित खूब की। उन्होंने कई नहरों और बाँघों का निर्माण किया। खेतों की सतह से नहरों की सतह प्रायः नीची होती थी। खेतों में पानी पहुँचाने के लिये रेहट का व्यवहार होता था। टिग्रीस और युक्त ट्स निदयों के बीच बहुत नहरें बनायी गयी थीं। भूमि दो प्रकार की होती थीं। भूमि का कुछ माग मन्दिर के पुनारियों के अधीन और कुछ राजा के अधिकार में रहता था। राजा अपनी सूमि को अधीनस्य सामन्तों को दे देता था। कृषक राजा, सामन्त या पुजारी से भूमि लेकर बोतता था और उन्हें मालगुनारी देता था।

## लेखन-कला तथा शिचा

लेखन कला से सुमेरियन लोग मली-माँति परिचित ये श्रीर उन्हीं के प्रयास से पश्चिमी एशिया में इसका प्रचार हुश्रा। उनकी लेखन शैली को टेढ़ी-मेढ़ी शैली (कुनीफार्म) कहते हैं। इसमें खड़ी श्रीर पटी लकीरों से 'त्रिमुजाकार का संदेत-चिन्ह सनाया जाता था। इसमें श्रचर नहीं होते थे, केवल शब्द-चिन्ह जिनकी संख्या लगमग

३४० थी । मेसोपोटेमिया में लिखने के लिए पेपीरस जैसा न तो कागज या श्रीर न पत्थर ही पूरा मिलता या । श्रसीरिया में पत्थर कुछ मिलता मी या तो अन्य स्थानों में नहीं । श्रतः श्रिषकतर नमें मिट्टी की पिट्टियों पर ही यहां के लोग लिखा करते ये श्रीर श्रिन या धूप में सुखा कर कंड़ा कर देते थे । इस तरह उस समय की लिखी हुई बहुत सी मिट्टी की पुस्तकें खरडहरों में मिली हैं । श्रसीरिया में पत्थरों पर लिखा जाता या । उस समय कई नगर-राज्यों में पुस्तकालय थे । निनवे का पुस्तकालय विशाल श्रीर प्रमुख या जिसमें २२०,००० पुस्तकें एकत्रित थीं । इसमें मिल-मिल विषयों की पुस्तकें प्राप्य थीं । लेकिन साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं थीं । उनका एक ही महाकाल्य या जिसका नाम गिलगमेश या । इसमें गिलगमेश नामक राजा की जीवनी तथा जल प्रलय का विशद वर्णन है ।

उनके इतिहास भारतीय पुरायों के जैसा कालक्षमहीन होता या। श्रिषिकतर सेल काम काज सम्बन्धी होते थे। हम्मूराबी का विधान-सग्रह एक महत्वर्य पुस्तक थी। १ फीट कॅचे पत्थर पर यह संग्रह खुदवाया गया था।

वेशीलोन में प्रयम विद्यालय पाया गया है। स्तेट जैसी बनी हुई मिट्टी की तिख्तियों पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। लेखन-कला की शिद्धा ही प्रधान समझी जाती थी। इससे पिडतों का समाज में बड़ा मान होता था। विद्यालय की दीवार पर लिखा हुआ था कि "लेखन कला में वो पारगत हैं वे सूर्य की मोति चमकेंगे।" विद्यालय का देत्र ५५ वर्ग फीट में है।

### कला-कौशल

कला-कौशल के चेत्र में मिश्र निवासी मेसोपोटेमिया के निवासियों से अच्छ थे।
यह मी अनुमान किया गया है कि मेसोपोटेमिया के निवासी अनुकरण करने में भी विशेष
निपुण नहीं थे। मिश्र के सम्राटों की भौति वेत्रीलोन और असीरिया के सम्राट् भी
अपने धन-धान्य और ठाट-बाट का प्रदर्शन करना चाहते थे। अतः कई मन्य और
विशाल भवनों और मन्दिरों का निर्माण किया गया। मन्दिरों के बनाने में बड़ा परिश्रम
किया जाता या और थे कई तल्ले के बनाये बाते थे। लोगों का विश्वास या कि
मन्दिर के शिखर पर ही देवता रहते थे। भवन भी ३ या ४ मंजिल तक के होते थे।

सारगन/दितीय के द्वारा निर्मित एक मनन की चर्चा की वा चुकी है। किन्तु यहाँ के मनन आकर्षक और सुद्दढ़ नहीं होते थे। इमारतों में कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की ईंटों का व्यवहार होता था। लकडी का मी प्रयोग होता था। असीरिया में पत्यरों से मी निर्माण-कार्य किया जाता था क्योंकि वहाँ पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता था। अतः असीरिया निवासी वेबीलोनियनों की अपेद्धा पत्थर के कामों और उन पर खुदाई करने में विशेष निपुण थे। राज प्रासादों की दीवालों में युद्धों और अंगली

चीव-जन्तुश्रों के चित्र पर्वत शिलाश्रों पर श्रंकित हैं। पराजित जातियों के द्वारा टैस्स देते समय का मी चित्र मिलता है। इन चित्रों की गिनती श्रच्छी श्रेंसी में होती है। राजमहलों के प्रवेश-द्वारों पर सॉड़ों के चित्र होते ये जिनमें पिद्यों के समान पल श्रीर मनुष्यों के समान सिर होते थे। दीवारों तथा दरताबी पर इन चित्रों के श्रंकन में श्रसीरिया निवासी वेबीलोनिया से बढे-चढ़े थें।

चर्म तथा विज्ञान

धर्म की दृष्टि से सुमेरिया, बेगेलोन श्रीर श्रसीरिया के लोगों में साधारण या नाम -यात्र का ग्रन्तर या । प्राचीन निवासियों की भाँ ति मेसोपोटेमियन भी बहुदेव उपासक थे । उनके कई देवी देवता थे । इनमें प्रमुख थे एनलिल, मारहुक, असुर श्रीर इश्तर । एनलिल को समेरिया निवासी, मारङ्क को बेबीलोनियन स्त्रीर श्रसुर को असीरिया वाले लास तौर से पूजते थे। तीनों देवताओं की लास विशेषतायें थीं। इश्तर प्रेम की देवी थी जिसे रोमन लोग वेनस के रूप में मानते थे। देवताओं के सम्मान में मन्दिर श्रीर देवालय बनाये जाते थे। समाज में पुराहितों का बहुत श्रादर सत्कार होता या। -यहाँ के लोगों के देवता भी कोध और प्रतिकार के प्रतीक थे जिन्हे खाद्यानों और रक्तों से सन्तष्ट करने की त्रावश्यकता यी। श्रतः उनके लिये प्राश्रों का वघ होता या। श्रमुर मयंकर युद्ध देव या जो सूर्य के समान प्रतारी या। यहाँ घर्म और विज्ञान में गहरा सम्बन्ध या। मन्दिर निरीक्षण यह (वेषशाला) भी या जिसके शिखर पर से ताराओं, गहीं आदि की गति देखी जाती यी। परोहित आजकल के जैसा पिछड़े हुए नहीं होते थे। वे केवल घार्मिक गुरु ही नहीं थे, वे सत्य के शोधक श्लीर आविष्कार-कर्तां भी थे। वे संस्कृति की याती के रज्ञक थे और सम्यता के पोषक। वे साम्राज्य-संस्थापक श्रीर राजनीतिक नेता भी होते थे। मन्दिर के निकट की भूमि के वे ही मालिक होते थे श्रीर नगर-राज्यों का शासन प्रबन्ध भी करते थे। एरेक नामक एक विस्तृत साम्राज्य का प्रवन्ध-कर्ता एक प्रोहित या विसका वर्षांन निप्पड़ के एक शिला लेख में मिलता है। वब होने वाले पशुस्रों के हृदय पर के चिन्हों स्रोर वारास्रों की गति देख कर ने मनिष्य वासी मीं करते थे। ग्रागे चलकर केल्डियों ने गसित ग्रीर ज्योतिष शास्त्र को और अधिक विकसित किया। विज्ञान के विकास में समेरियन और वेशीलोनियन लोगों का ही विशेष हाय है। सुमेरियन प्रधानतः शोधक थे ख्रीर बेबी-लोनियन व्यावहारिक । मन्दिर में एक विशेष प्रकार का माग होता या जो गुम्बज या निगारात कहलाता या। यह स्तम्म के आकार का होता या और इसमें भी कई मंजिल होते थे। नीचे से ऊपर की श्रोर यह कमशः पतला होता जाता था। ऊपर जाने के लिये बाहरी माग में सीढ़ियाँ बनी रहती थीं । उन पर चढ़ कर ज्योतिषाचार्य आकाश मण्डल को देखते श्रीर श्रम्यम करते थे। बोर सिप्पा का जिगारात एक विचित्र प्रयोग

शाला शा। इसकी ७ सीढ़ियां, ७ प्रहों और ७ दिनों के प्रतीक थीं। वेशीलोनिया ने पिढ़िये और घिरनी, नाप और तौल का प्रयोग किया था। उसी की व्यवस्था के आघार पर मास को ४ सप्ताह में, घटे को ६० मिनट और मिनट को ६० सेक्एड में बाँदा गया है। यहां के लगने का समय भी लोगों को मालूम होने लगा था।

इस तरह मेसोगोटेमिया के देवालय केवल घार्मिक-स्थान ही नहीं थे बल्क उसके हाते में पूरी दुनिया रहती थी चहाँ सब कुछ प्राप्त थे। वहाँ घर्मस्यान, विद्यालय, प्रयोग-शाला, हाट आदि सब कुछ थे। मिश्र वासियों की तरह यहाँ के लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त में नहीं विश्वास करते थे।

## शासन श्रीर समाज

यह पहले ही देखा जा जुका है कि सुमेरिया नगर-राज्यों में बँग हुआ या। प्रत्येक नगर-राज्य स्वतन्त्र या और उसका कान्न, देवता, शासक सब प्रयक्-पृथक् या। समी नगर-राज्य आपस में लड़ते थे किन्तु साम्राज्य-स्थापना के साथ एकता स्थापित हुई। शासन का प्रधान सम्राट्या लेकिन वह कठोर और अन्याथी नहीं या। कान्न और नियमों पर विशेष व्यान दिया जाता या। सुमेरिया में ये कान्न ईंगें और पत्यरों पर अकित किये जाते थे। पत्यर की बनी मुहर होती यी जिसकी छाप कान्नी कागजों पर दी जाती थी।

वेशीलोनिया ने सुमेरियन परम्परा को कायम रखा श्रीर उसमें उन्नित भी की गई। हम्मूराबी सबसे श्रिधिक श्रपनी संहिता के लिये ही इतिहास में प्रसिद्ध है। वह प्रयम व्यवस्थापक था निसे वेशीलोन का नस्टीनियन कहा ना सकता है। उसने श्रव तक के विखड़े हुये कानूनों को एकत्रित कर लिपिबद्ध कर दिया। इसकी दो विशेषताएँ हैं—यह बहुत ही सन्तेप में है श्रीर साथ ही इतना व्यापक है कि नीवन के लगमग सभी विषयों की इसमें चर्चा है। प्रभीट ऊँचे परयर पर सेमिटिक माना में संप्रहीत कानून लोदे गये हैं।

उस समय का हाल जानने के लिये यह संहिता एक बहुमूल्य विश्वसनीय छोत है जिसकी दुलना भारतीय भनुस्मृति से की जा सकती है। इसमें प्राचीनता और आधु-निकता दोनों ही का समन्वय था। गरीबों, विभवाओं और कमजोरों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कर की वस्ती कड़ाई से होती थी। घूस के विरुद्ध कड़े कानून थे। राजा के यहाँ अभील हो सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे नियम थे जो आज बड़े ही महे भालूम होते हैं। खून के बदले खून वाला सिद्धान्त लागू था। यदि मकान के गिरने से लड़का मर जाता तो मकान-मालिक मकान-निर्माता के लड़के को प्राण्ड्य दिलवाने का अधिकारी होता था। इस कानून संग्रह से शासन बहुत व्यवस्थित हो गया। वाण्ड्य-

व्यापार में दिनोंदिन उन्नित होने लगी। बेबीलोन के आयात-निर्यात में हुद्धि हो गई। सुमेरिया तथा बेबीलोनिया में व्यापार की दशा उन्नत यो किन्तु असीरिया में कृषि की प्रधानता यी।

श्रवीरियों ने भी श्रपूर्व दंग से अपना शासन संगठित किया था। लेकिन उनमें वर्वरता भी भरी हुई बी श्रीर सम्पता की श्रनेक बुरी चीचें उन्हीं से प्राप्त हुई। वे युद्ध श्रीर हिंसा-प्रिय व्यक्ति ये श्रीर सैन्य-संगठन, केन्द्रीय-शासन श्रीर प्रचा-शोषण उनकी विशेषतायें थीं। निष्ठरता उनकी बड़ी कमजोरी थी। उनका दण्ड विधान श्रमानुषिक था। प्राण्य-दण्ड, जीवितावस्था में खाल खींच केना, कोड़े लगाना, श्रंग मंग करना, श्रादि इसके प्रधान श्रम थे।

पहले ही बाताया जा चुका है कि समाज तीन श्रीण्यों में विभक्त या—उच्च, मध्यम श्रीर निम्न । निम्न श्रेणी में गुनाम थे जो श्रन्य दो श्रेणियों के लोगों के सेवक थे । उनकी श्रपनी कोई हस्ती नहीं यो । वे स्वामी की सम्मत्ति माने जाते थे श्रीर उनका क्रय-विक्रय होता था लेकिन उन्हें सम्मत्ति इकट्ठा करने तथा श्रपनी स्वतन्त्रता खरीद लेने का श्रविकार था । वे स्वतन्त्र स्त्री से बादी सम्बन्ध कर सकते थे श्रीर इनसे उत्पन्न सन्तानें स्वतंत्र समसी जाती थीं ।

खियाँ

यूनान की अपेद्धा मेसोपोटेमिया में खियों की दशा अब्झी थी। उनके कई अधिकारों का राजनियमावली में उल्लेख किया गया था। उन्हें तलाक करने और सम्मित्त में माग लेने का अधिकार था। किन्दु मिश्री खियों की द्वलना में उनकी दशा समुक्त तथा सन्तोषजनक नहीं थी। सुमेरिया तथा बेनी नोनिया की अपेद्धा असीरिया की खियों की स्थिति अधिक बुरी थी। खिनों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। समाज में वेश्या तथा रखेलियों रखने की प्रया प्रचलित थी, पुरुष कई खियों रख सकता था किन्दु खियों को दूसरा पति रखने का अधिकार नहीं था। असीरिया में लड़कियों की खरीद-विक्री मी होती थी।

मेसोपोटेमिया की देन

मिश्र की सम्प्रता के समान मेसोगोटेमिया की सम्यता स्थायी न रही। मेसोपोटेमिया की सम्यता के श्रस्थायी होने के ३ कारण थे।

- (क) भौतिकता की प्रधानता—इस सम्यता में भौतिकता की प्रधानता थी, विषया शक्ति का प्रावल्य या। "लाओ, पीओ और आनन्द करो" यही सिद्धान्त था। श्रतः लोगों में नैतिकता का विकास नहीं हुआ।
  - ( ल ) खियों का अपमान-यहाँ के समात्र में खियों का समुचित स्थान नहीं या।

वे मोग-विलास की ही पात्र थीं । भ्रष्टाचार क्रमशः बढ़ता गया । देवालयों में वैच वेश्या-वृत्ति जैसा पेशा कायम हो गया था ।

(ग) युद्ध की मनोवृत्ति—अधीरियन तो युद्ध श्रीर हिंसा के कहर समर्थक थे। युद्ध वातावरण में अध्याचार का ही प्रचार होता था। घेरे के समय वेत्रीलोनिनों ने रसद की कमी के कारण श्रामी स्त्रियों तक को मार डाला था। हीरोडोय्स का ऐसा मत है।

फिर भी ऊसर में बीज के समान मेशोगेटे मेया की सम्यता बिलकुल निष्फद्ध नहीं रही। "५ वीं सदी ई॰ पूर्व तक मिश्रियों तथा बेबीलोनिनों के जो संचित श्रनुभव ये वे निकट पूर्व के लोगों के सामूहिक वैमन के रूप में परिवर्तित हो गये।" वर्तमान युग में भी विधान, जन्त्री, समय का विभाजन, नाप-तौल, पहिये, घरनी श्रीर गेहूं की उपज श्रादि बातें उसी सम्यता की याद दिलाती हैं।

## अध्याय ६

# सिन्धु घाटी की सभ्यता—भारतवर्ष हड्ण्या तथा मोहेनजोदाड़ो

मुमिका

लगमग ३ शताब्दियों के पहले तक कई इतिहासवेत्ताओं का मत रहा वा कि भारतवर्ष में ग्रायों के ग्रागमन के बाद ही इस देश की सम्प्रता का इतिहास शुरू होता है। ग्रायों का इस देश में ग्रागमन लगमग २००० वर्ष ई० पू० में हुन्ना या। किन्छ विद्वानों को ग्रव यह मत बदलना पड़ा है। भारत सरकार के पुरातस्व विभाग श्रीर कुछ पाच्य तथा पाश्चास्य विद्वानों के सतत् शोध श्रीर साधना के फलस्वरूप भारत की श्रीर

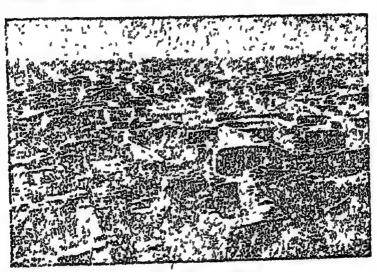

चित्र १७—मोहनजोद्दो के भग्नावरोष

भी श्रीक प्राचीन सम्तता का पता लगा है। इस सम्वता के मुख्य केन्द्र ये—हड़का श्रीर मोहेन बोद हो। हड़का ग्राम पश्चिमी पंजाब प्रात के मोन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तर पर रियत है। यह लाहीर से लगभग १२० मील श्रीर मोहेन जोद हो से ४०० मील की दूरी पर है। मोहेन जोद हो का अर्थ है—मृतकों का नगर। यह सिन्ध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस तरह वर्तमान समय में प्राचीन सम्यता श्रीर गीरव के ये दोनों स्थान पश्चिमी पाकिस्तान के श्रन्तगंत चले गये हैं। हड़क्या में १६२१ ई० में श्री द्याराम सानी श्रीर दूसरे साल मोहेन जोद हो में श्री श्रार० डी० वन जों ने शोध श्रीर श्रासन्थान का कार्य प्रारम्म किया था। यह कार्य १० वर्षों तक चलता रहा जबिक १६३१ ई० में बुरी श्रामिक स्थित के कारण कार्य स्थित कर देना पड़ा। लेकिन इतने

ही समय के शोध से बहुत चीजें जमीन सेखो दकर निकाली गई हैं। इस कार्य में पुरातस्व विमाग के अधिकारी सर ऑन माशंल ने भी बड़े ही उत्साह के साय हाय बँटाया। खुदाई में मकान के भ, ६ सतह मिले हैं। अतः इस सम्यता का विकास कई सदियों से गुजरा होगा। इस प्राचीन सम्यता का काल लगमग ३२५० ई० पू० से २७५० ई० पू० बताया चाता है। लेकिन इस अविध में सम्यता अपनी शैशवावस्था से निकल कर गुवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह सिन्धु बाटी की यह सम्यता नील और दजला-फरात की घाटियों के समकालीन थी। किन्द्र प्राचीनता के ख्याल से कुछ लेखकों ने सिन्धु घाटी को ही मानव सम्यता का प्रथम केन्द्र माना है। नवीनतम अनुसन्धानों के आधार पर इसका प्रारम्भ काल लगमग ६००० ई० पू० बताया जाता है। लेकिन भारत की यह सम्यता सिन्धु की बाटी में ही नहीं सीमित थी, कुछ अन्य स्थानों में भी इस सम्यता के अविश्व कि अविश्व की बाटी में ही नहीं सीमित थी, कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाई का कार्य हुआ है। अतः सम्यता के ब्यायक छेत्र को देखकर कुछ विद्वान् इसे सिन्धु की घाटी की सम्यता न कह कर प्राचीन भारत की सम्यता या भारत की प्राचीन सम्यता कहना अधिक अन्त्रा समकते हैं।

भोगोलिक प्रमाव

सिन्धु की वार्टी में सम्पता के विकास के लिये भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। यह वारों श्रोर से प्राकृतिक सीमाश्रों से चिरी हुई थी। यह पहान, मरुभूमि तथा समुद्र के बीच में स्थिन थी। अनः बाहरी श्राक्रमण का कोई मय नहीं या जिससे सम्यता के निर्वाध विकास में क्कावट की श्राशका नहीं हो सकती थी। कतिपय विद्वानों का श्रनुमान है कि बतैमान काल की भोंति प्राचीन काल में सिन्धु नदी के भू माग की जलवायु नहीं थी। उस समय इसकी जलवायु सम शीतोष्ण थी जिसके निवासी कड़ी मेहनत कर सकते थे। भूमि भी उर्वरा थी विससे श्रन्न की उपन श्रन्छी होती थी।

### श्रम्य सभ्यताश्रों से सम्पर्क

यद्यपि सिन्धु नदी के चारों श्रोर प्राकृतिक सीमाएँ यीं फिर यी वे अनुल्लघनीय नहीं यीं। तत्कालीन संसार के अन्य मागों से मी सम्पर्क बना था। मिश्र, मेसोपोटेमिया और कीट की सम्यताओं और मारत की सम्यता में बहुत कुछ समता पायी जाती है। सुमेरिया की सम्यता के साथ तो इतना साम्य पाया जाता है कि यह ठीक से नहीं कहा जा-सकता है कि सुमेरिया ने मारत को या मारत ने सुमेरिया को इस दिशा में प्रभावित किया है। कुछ लोग सिन्धु नित्रासी को सुमेरियनों के ही सगे-संबंधी बतलाते हैं तो कुछ लोगों का अनुमान है कि सुमेरियन सम्यता भी सिन्धु सम्यता की ही शाला थी। जो भी हो, इतना निश्चित है कि मेसोपोटेमिया, मिश्र श्रीर कीट के साथ भारत का स्थापारिक सम्बन्ध था।

प्रकृति

अन तक जितना अनुसन्धान कार्य हो गया है उससे पता चलता है कि इस प्राचीन भारतीय सम्यता का विकास शान्तिपूर्ण दंग से हुन्ना है। प्राचीन समय की दूसरी सम्यवान्नों की श्रपेदा इसका नैतिक स्तर ऊँचा या। मग्नावशेषों में साम्राज्य, युद्ध श्रीर सैन्य-संगठन सम्बन्धी कोई वस्तु नहीं मिलती है। ढाल, कवच तया तलवार का सर्वया श्रमाव है। यहाँ तक कि राजाश्रों या सम्राटों के नाम का पता नहीं है। खण्डहरों में भव्य राज-भवनों या मन्दिरों के श्रवशेष श्रव तक नहीं प्राप्त हो सके हैं। केवल धनुष-त्राण, गदा, कुल्हाडी श्रीर भाले जैसे कुछ शस्त्र मिले हैं जिनका व्यवहार अपनी सुनिवा और रखा के हेतु किया जाता था। इस तरह मेसोपोटेमिया और मिश्र के निवासियों से यहाँ के निवासी मिल थे। वे वाणिज्य-ज्यवसाय कला-कौशल की ही उन्नति कर अपने देश को समृद्धिशाली और चुली बनाना चाहते थे और इसी में श्रंपना गौरव समकते थे। इस प्रकार सिन्धुवारी की सम्यता एवं संस्कृति शान्तिपूर्ण दंग की थी। साथ ही यह नागरिक श्रीर लोकिक दग की भी थी। यहाँ के निवासी प्राम्य जीवन नहीं, नागरिक जीवन न्यतीत करते ये श्रीर वे प्रत्येक चीज को उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे। श्रतः उनके समाज में मूर्तियों, सार्वजनिक मन्दिरों या वेदियों का श्रमाव पाया जाता है श्रीर वे कोई विशेष प्रकार के साहित्य या दर्शन नहीं उत्पन्न कर सके। उनके समाज में समानता सिद्धान्त प्रचलित या श्रीर उनकी राजनीतिक व्यवस्या प्रजातन्त्र के स्राघार पर अवलम्बित यी !

#### नगर-व्यवस्था

श्रभी बताया गया कि इस सम्यता में राजा या सम्राट के लिये रयान नहीं या। प्राचीन निवासियों की माँति भारतवासी भी नगर-राज्यों में संगठित थे। हड़प्पा श्रीर मोहनजोदहो दोनों स्वतंत्र नगर-राज्य थे। नगरों को देखने से मालूम होता है कि वे श्राधुनिक ढंग पर बने थे। निश्चित योजना के श्रांतुसार उनका निर्माण होता था। सड़कें सीघी श्रीर चीड़ी होती थीं। मुख्य सड़के ११ गव श्रीर दूसरी सड़कें ६ गव तक चौड़ां होती थीं। सीघी पिक्तयों में मकानों का निर्माण होता था। दो पंकियों के बीच चौड़ी गली श्रीर दो मकानों के बीच सकरी गली छोड़ने की प्रथा थी। गलियों ६ फीट तक चौड़ी होती थीं।

मकानों के निर्माण में एफाई और सुरचा का विशेष ध्यान रखा जाता या। मकान साबारणतः ऊँचे घरातल या निर्मित चब्तरे के ऊपर बनते थे। ऐसे मकान बाढ़ के संकट से सुरचित होते थे। उनमें कई कमरे और खिड़िकयाँ होती थीं, केवल बाहरी दिवात में सडक की और खिड़िकयाँ नहीं लगायी जाती थीं। मकान प्रायः दो मिसले होते थे। नीचे के भाग में रसोई होती और नौकर-चाकर रहते और ऊपर के भाग में परिवार के लोग रहते। मकान के अन्दर एक ऑगन होता या जिसमें कुएँ का प्रकल

रहता या। कुएँ के सिवा स्नानागार भी रहता या। पानी के निकल जाने के लिये नालियों बनायी जाती यों। यह पानी सडक पर जाकर जमा नहीं होता बल्कि भूमि के नीचे बनी नालियों के द्वारा किसी निश्चित गढ़े में जाकर गिरता। सड़क के नीचे एक वड़ी नाली होती यी जिसमें आस-पास से छोटी-छोटी नालियों आकर मिल जाती यों। कुड़ा-कर्कट भी एक स्यान पर जमा किया जाता या और समय-समय पर इन स्थानों और नालियों को साफ किया जाता या। सम्भवतः आधुनिक नगर-समा जैसी किन्तु इससे निपुण कोई संस्था यी जो ऐसा उत्तम प्रवन्त्र करती यी। व्यक्तिगत स्नानागार के सिवा सार्वजनिक स्नानागार भी होते थे। मोहेनजोदड़ों में एक विस्तृत सार्वजनिक स्नानागार मिल्ला है जो ३६ फीट लाम्बा, २३ फीट चौड़ा और मिलट किंग्ल स्वान है। इसके निकट ही एक बड़ा कुँआ या जिससे स्वच्छ पानी आने का प्रवन्त्र या। गन्दे पानी के निकास के लिए एक स्राख मी बना था।

एक बड़ा तालाव भी पाया गया है। हडप्पा श्रीर मोहेन बोदड़ो दोनों नगरों में कुछ मध्य श्रीर विशाल भवन भी बने ये। मोहेन बोदड़ो का एक भवन २४२ फुट लम्बा श्रीर ११ फुट चौड़ा या श्रीर इसकी दीवार की मुटाई ५ फुट यी। यह सार्व बनिक सभा उत्सव श्रादि के काम में लाया जाता होगा। भवनों, स्नानागारों, तालावों श्रीर नालियों के निर्माण में पकी हुई मबवूत ईंटों का व्यवहार किया जाता या। ईंटें घूप में सुलाई जाती या श्राग में पकाई जाती थीं।

नालियों की व्यवस्था, स्नानागारों का व्यवहार और पक्की ईंटों का उपयोग समकालीन सम्यताओं में नहीं पाये जाते। एक बात में और भिन्नता दीख पड़ती है। मारतीयों की निर्माण कन्ना में उपयोगिता ही विशेष दीख पड़ती है, तड़क-मड़क तथा कृतिमता नहीं। उनकी शैली में एकस्पता थी और उनके खम्म समचतुर्भुंज आकार के होते थे। मवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के चित्रादि नहीं होते थे, केवल दरवाने और खिड़कियों पर कुछ मामूली तरह के चित्र होते थे। भिश्र और मेसोरोटेमिया में इस सादापन और उपयोगिताबाद का अभाव था। अतः सिन्धुचाटी की सम्यता जानने के जिये भवनों को नहीं बहिक मृतकों के अस्यिपंत्रर और घातु के बर्तनों, 'शस्त्रों, आभूषणों, खिलोने, मुहरों और चन्त्रों को देखना पड़ता है।

## कला-कौशल

सिन्धु निवासी कला प्रेमी थे। वर्तनों, श्राम्पणों श्रीर बिलीनों पर मारतीय सुन्दर चित्र सींचते ये श्रीर कई रंगों का उपयोग करते थे। चित्रकला श्रीर नृत्यकला में वे निपुण थे। उनके चित्र सुन्दर श्रीर मावपूर्ण होते थे। कुछ चित्र ऐसे कलापूर्ण थे कि उन्हें देखकर "ईसा के पूर्व ४ ६दी का ग्रीक भी गर्व श्रनुभव करता।" एक नर्तकी की मूर्ति

<sup>े</sup> सर जॉन मारांल

मिली है। यह काँसे की यूर्ति है जिसमें नतंकी दायें पर पर खड़ी हो बाँयें पर को सामने की ओर मुकाये है। यह इतनी सजीवतापूर्ण एवं हृदयप्राही है कि कोई मी देखकर मुग्व हुए विना नहीं रह सकता। विविध घातुओं से विविध प्रकार के आम्पूषण बनाये जाते थे। सोना का प्रयोग होता था। भिन्न-भिन्न आकार के मिट्टी के वर्तन और अन्न एखने के लिये बड़े-बड़े घड़े थे। कमी-कमी बतनों पर आदमी या जानवर के वित्र बनाये जाते थे। सहरों पर बन्दर, सॉड, हाथी, हरिण और जहान के चित्र मिनते हैं। स्ती और कनी कपड़े बुने और रंगे जाते थे। मिन्न-मिन्न आकार के छुरे बनते थे। ताँचे, पर्यर और लकड़ी के अन्य हथियार बनाये जाते। किन्तु अभी लोगों को लोहे का परिचय नहीं था। समाद में सीनार, बढ़ई, राज और जुताहे प्रसिद्ध थे।

#### श्राधिक जीवन

अभी जैसे कहा गया, विभिन्न प्रकार के उद्योग-चन्चे होते ये। कुपि उन्नन दशा में यी किन्तु लिन्हु नारी में नहरों का अभाव या। इससे अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में अधिक वर्ण होती होगी। गाय, मेंस, मेट, सुग्रर और मुगाँ पाले जाते ये। मालू तया बन्दर की हिट्ठिगों भी मिली हैं। बोड़े का व्यवहार नहीं होता या। वे जल और यल के रास्ते विदेशों से व्यागर करते ये और लाप-तील के लिये तराजू तया बरखरे का प्राग्ना करते ये। मालों का आयात-निर्यात होता या। कई वस्तुएँ बाहर से मंगाई जाती यी जैसे काश्मीर से बारहिस्गा, मैग्रर से पत्यर, दिच्या मारत से मुगां आदि। मेसोपोटेमिया में गुरिया, मुद्रा, मिट्टी के पात्र और मोहर्रें मिले हैं। यहाँ से सुगं आदि। मेसोपोटेमिया में गुरिया, मुद्रा, मिट्टी के पात्र और मोहर्रें मिले हैं। यहाँ से सुगेर, वेशीलोन तथा मिश्र में मिट्टी के वर्तन मेजे जाते थे। व्यागरी अपनी मुहर्रे रखते थे। इयडी तथा साख की प्रयार्थ प्रचित्त यों। लोगों का आर्यक जीवन सन्तोप्रजनक था। सर्वसाधारण मी आराम तथा चैन के साथ अपना जीवन विताते थे। व दुनियों के अन्य भू मागों के निवासियों की अपेदा अधिक सुजी-सम्पन्न थे।

मुहरों की खुदाई और न्यापार की उन्नित से यह स्तष्ट है कि वे लिखना-पढ़ना भी खानते थे। उनकी लिथि चित्र जैसी ही है और यह दायें से बायें की छोर लिखी जाती थी। किन्तु निहान लोग उसे छामी तक ठीक-ठीक पढ़ नहीं पाये हैं। रहन-सहन

यहाँ के निवासी मांस तथा अन दोनों ही मोसन करते ये और शरीर से मबबूत होते ये। समाव में बनी, गरीब दोनों प्रकार के लोग थे। सभी आभूषणों का व्यवहार करते ये—वनी लोग बहुमूल्य घाद्यओं और गरीब लोग साधारण घादुओं के वन आभूषण पहनते थे। मिट्टी, हड्डी, ताँबे, चाँदी और सोने के गहने बनते थे। पुरुष और स्री दोनों ही आभृषणों के शोकीन थे किन्द्र पुरुषों की अपेसा खियाँ अधिक गहनों के लिये उत्सुक थीं । डॉर, पहुँचा, मुझा, गला, नाक झौर कान के झाभूषण श्रिषक प्रचलित थे । चूड़ियों तथा झँगू ियों का विशेष प्रयोग होता था । तरह-तरह के खिलीने होते ये बो ताँ वे श्रीर झिषकतर मिट्टी से बनाये जाते थे । झिषकांश खिलीने जानवरों के खरूप के होते थे । नाच, शतरंज और जुए के खेल में लोगों को विशेष श्रिमिश्च थी । स्त्री, पुरुष, बच्चे संभी झामोद-प्रमोद में शामिल होते थे । इनके किया मुर्गी के युद्ध और शिकार मनबहलाव के साधन थे । लोग सूती कपढ़े का विशेष व्यवहार करते थे । पुरुषों में चादर भ्रोदने की प्रया थी । वे दाढ़ी रखते ये लेकिन ऊपरी माग के केश को काटते थे । खिनाँ अपने बाजों को सँवारती थों । ये मृतकों को जलाते और गाइते थे । कलाने के बाद उनकी हिंडू यों तथा राख को किसी पात्र में रखकर गाइ दिया करते थे । कमी-कमी मृतकों को पशु-पित्त्यों के सामने छोड़ दिया जाता था । मुर्गों के साथ जीवन के समी आवश्यक वस्तुओं को भी गाइ दिया जाता था । मेसोपोटेमिया तथा मिश्र में भी यह प्रणाली थी । सिन्धु घाटी में गाइने की प्रया ही विशेष प्रचलित थी ।

## धर्म

मिट्टी, पत्यर या चातु-पात्र पर बने चित्रों से इनके धर्म के निषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कृतिमता का अभाव था। मुहरों के श्लंकित चित्रों से मालूम होता है कि ये प्रकृति को मातृ देवी के रूप में पूजते थे। बाद में 'शक्ति की पूजा होने लगी। आधुनिक काल में शक्ति को ही दुर्गा, चंडी या काली के नाम से पुकारा जाता है। हहणा में एक मुहर मिली है जिस पर योग की स्पिति में एक देवता का चित्र है। उसके है सिर श्लीर सींग हैं श्लीर उसके चारों श्लोर १ हाथी, १ गेंड़ा, २ हरिया, १ बाघ श्लीर १ मेंस नाम के जानवर हैं। जॉन मार्शत ने उसे शिव का प्रतीक माना है किन्तु उसमें शिव का वाहन वैत्त नहीं मिलता है। सिन्धुवासी नाग, वृद्ध, नदी आदि की भी उपासना करते थे। मुहरों पर लिंग श्लीर खरितका के चिह्न भी पाये जाते हैं। इस प्रकार हिन्दू धर्म की कई बातें इस धर्म में पाई जाती हैं।

## सैन्धव सभ्यता के निर्माणकर्ता

सिन्धु निवासी कीन ये और उनकी सम्यता का कर और कैसे विनाश हुआ ! ये विद्वानों के बीच विवाद के विषय हैं। कुछ लोग उन्हें द्रविट समकते हैं तो कुछ लोग आर्थ। कुछ लोग उन्हें सुमेरियनों की ही एक शाखा मानते हैं क्योंकि दोनों की सम्यताओं में बहुत समता पाई जाती है। शोधों से मालूम होता है कि वे आर्थ कदापि नहीं ये बल्कि उनके शत्रु से। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिन्धु निवासी द्रविड से।

सम्यता का विनाश

२५ वीं सदी हैं • पूर्व के लगभग इस उच्च नाग रिक सम्मता का अंत हो गया । कुछ विद्वानों के विचारानुसार सिन्धु नदी की बाढ़ या भूकम्प के कारण नगर धाराश्रायी हो गये । कुछ लोगों का मत है कि आयों ने द्रविड़ों पर आक्रमण कर उनके नगरों को मिटियानेट कर दिया । यह भी सम्भव है कि भौगोलिक स्थिति में क्रमशः परिवर्तन होने के साथ-साथ जलवायु प्रतिकृत हो गई हो और इससे सम्पता का हास हुआ हो । इन सभी बातों में तथ्य है । अतः किसी की भी सर्वया उपेद्धा नहीं की बा सकती है ।

### अध्याय ७

## गंगा घाटी की सभ्यता-भारतवर्ष (१)

आर्थी का प्रसार

लगभग २००० ई० पूर्व भ्रीर १००० ई० पूर्व के मध्य आयों का भारत में आगमन हुआ। पर्शु, मद्र तया योन शालात्रों के आर्य पहले मारत में ही बसे, तत्पश्चात् अन्य " स्वानों में वॅटे । शुरू में आयों श्रीर मूल निवासियों में मुठमेड हुई जिसमें श्रार्य सफल रहे। मूल निवासियों की सेना में विशेष पदचर ये श्रीर वे कॉसे के ऋख का व्यवहार करते ये। आयों की सेना में युड़सवार ये और वे लोहे के शस्त्र चलाते ये। इसी से एक की हार और दूसरे की जीत हुई। सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रायों की घाक जम गई श्रीर यह श्रायांवर्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया श्रीर यह युग वैदिक युग कहलाने लगा। पूर्व श्रीर दिक्षण की श्रोर ब्रायों का प्रसार क्रमशः वारी रहा। ५०० ई० पूर्व तक सम्पूर्ण देश पर आयों का अधिकार हो गया और यह भारतवर्ष कहलाने लगा। १०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व तक के काल को महाकाव्य युग कहते ई क्योंकि रामायग और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना इसी काल में हुई। रामायग में लका की विनय और महामारत में कीरव-पायडव युद्ध का वर्णन है। ब्रायों ने कई छोटे-छोटे राज्यों को स्थापित किया या जो अपने-अपने राज्य-विस्तार के लिये परस्रर लड़ा करते ये। अन्त में ४ राजवंशों का राज्य प्रमुख रहा-मगव में शिशुनाग वंश, कीशाम्बी में पौरव वंश, कौशल में इच्चाकु वंश श्रीर श्रवन्ती में प्रदोत वंश। तत्-पश्चात् मगव सर्वप्रधान हो गया।

६००-३२१ ई० पूर्व तक मगघ में नन्द वंश का शासन था। श्रन्तिम राबा महापद्मनन्द था जिसके समय में सिकन्दर महान् ने पंजाब पर श्राक्रमण किया था। चन्द्रगुप्त मौर्य महापद्मनन्द का बघ कर ३२१ ई० पूर्व में मगघ की गद्दी पर दैअ श्रीर उसी ने प्रथम संगठित भारतीय साम्राज्य की नींव खड़ी की—नौकरशाही साम्राज्य वाद का बीज वपन किया।

वैदिक युग की सभ्यता

भूमिका

श्रार्थों के मारत में श्रागमन के समय यहाँ के श्रादि निवासी द्रविद में। श्रार्थों ने

उन्हें दस्य, मांस-मच इ और देव-हीन असम्य कहा है; किन्तु ऐसी बात नहीं थी। द्रविड़ कोरे जंगली नहीं थे। वे घर-बार बनाकर रहते ये श्रीर नदी, पत्थर, नाग श्रादि चीनों की पूजा भी करते थे। अतः श्रायों श्रीर द्रिन्हों (श्रानायों) की सम्भताओं में संवर्ष हुआ और इस संवर्ष के परिणामसक्त एक उच्च श्रेणी की सम्भताओं में हुआ जिसे भारतीय या हिन्दू सम्भता कहते हैं। च्रिक श्रायं श्रानायों से श्रीषक बढे-चढ़े ये श्रातः उन्हीं का प्रभाव विशेष रहा।

#### शासन व्यवस्था

प्राचीन मारत में बनतंत्र श्रीर राजतंत्र दोनों ही प्रकार के राज्य ये। ऋग्वेद में ऐसे श्लोक हैं जो जनतांत्रिक भावना के दोतक हैं। बनतंत्र लोक मत के श्राधार पर संगठित ये श्रीर इससे बनता को राजनैतिक शिद्धा प्राप्त होती थी। प्रत्येक प्राप्त में एक-एक पंचायत होती थी जो प्राप्त का सारा प्रकाब करती थी। शिद्धा, सुरद्धा, सहक, तालाब, मन्दिर, चुनाव श्रादि बातों के लिये यही उत्तरदायी थी। छोटे-मोटे कगड़ों का निर्णय भी पंचायत कर लेती थी।

राजा भी निरंकुश श्रीर स्वेच्छाचारी नहीं या। राजा पर जनता का नियंत्रण रहता या। जनता ही राजा को जुनती थी श्रीर वह उसे पदच्युत भी कर सकती थी। राजा को सहायता देने के लिए परामशंदाता होते ये जिन्हें मिलाकर मन्त्री परिषद् कहा जाता है। जनता की एक महासमा होती थी। राजा श्रीर मन्त्री परिषद् १स महासमा के श्रघीन होते थे। इसकी स्वीकृति के बिना वे कोई कार्य नहीं कर सकते थे। प्राचीन परम्परा को भी मानना पड़ता था। राजा का प्रधान काम युद्ध का सचालन श्रीर न्याय करना था। श्रतः शिक्तशाली व्यक्ति ही को राजा बनाया जाता था। दग्द विधान कठोर नहीं था। प्राग-दड नहीं दिया जाता था श्र र सक्षार की श्रन्य प्राचीन जातियों के श्रनुसार हत्यारे से लुर्माना के रूप में धन लेकर छोड़ दिया जाता था। उत्तर वेदिक काल में राजाश्रों की शक्ति बहुत बढ़ गयी श्रीर उन पर नियंत्रण कम हो गया। श्रपंन पड़ोसी राज्यों पर श्राक्रमण कर राज्य विस्तार की लिप्सा बढ़ने लगी श्रीर विजयी होने पर राजा राजस्य श्रीर श्रश्वमेष यह करते थे।

#### सामाजिक जीवन

प्रारम्भ में आरं बाति साधारण कृषकों की बाति थी। वे प्रधानतः ग्रामीण थे। उनमें पहले दो वर्ण हुए—आरं और अनार्थ। आर्थ अनार्थों से घृणा करते थे किन्द्र क्रन्यः दोनों का मिश्रण होने लगा। समय गति के साथ श्रम विभाजन के आधार पर आर्थों में वर्ग उत्तव होने लगा था। इस तरह ४ वर्ग कायम हो गये—आहाण जिनका काम था अध्ययन, यह आदि करना-कराना, क्षिय को युद्ध करते थे, वेश्य जो ध्यापार और खेती-वारी करते थे और शुद्ध को अन्य तीन वर्गों की सेवा करते थे। शुद्ध में

श्रविकतर श्रनार्थं श्रीर पराजित लोग ये। ब्राह्मणों का समाज में मानमर्थादा या किन्तु श्रमी वर्णों में बिटलता श्रीर भेदमान का श्रमान या श्रीर परस्पर परिवर्तन हो सकता था। क्रमशः बटिलता पैदा होती गई ग्रीर कर्म के बदले बन्म के ग्राधार पर इसका विभाजन समका बाने सवा । मनुष्य का श्रीसत बीवन १०० वर्ष समका बाता या । श्रतः व्यक्तिगत जीशन ४ भागों में बाँट दिया गया या—ब्रह्मचर्य, यहस्य, वार्यप्रस्य श्रीर सन्थास । समाज में लियों का बहुत सम्मान या। पुरुष श्रीर स्त्री दोनों के श्रिधिकार बरावर थे। पर्दा या सती प्रया नहीं यी। स्त्रियाँ विद्वी होती यों। गार्गी श्रीर मैत्रेयी नेशी विदुषियों तर्क करने में पुरुषों से उनकर लेती थीं। वे वार्मिक कृत्यों में पुरुषों के साय भाग लेती थीं । वे अपना पति स्वयं चुनती थीं । विवाह का आदर्श बहुत उच्च या क्योंकि वह एक धार्मिक बंधन समका जाता या। विवाह आठ प्रकार का माना जाता या-ब्राह्म, दैन, म्रार्ष, प्राजापत्य, म्रासुर, गन्धर्व, राज्यस स्रीर पैशाच। इनमें प्रयम चार विशेष प्रचलित थे। किन्तु पहली विवाह प्रया सर्वोत्तम श्रेणी में गिनी जाती यी। साधारणतः एक विवाह का नियम या। किन्तु समय गति के साथ स्त्रियों का स्थान नीचा होता गया भ्रौर बहुविबाह की प्रया चल पड़ी । पहले विषवा को पुनर्विबाह करने में कोई बाधा नहीं यी किन्तु कालान्तर में पुनर्विवाह पर रोक लगाकर सती प्रया चला दी गई। असवर्ण विवाह में कोई रोक-टोक नहीं या। आयों का खान-यान, पहनावा सादा या । पुरुष घोती, चादर तथा पगड़ी का व्यवहार करते थे । स्त्रियों साड़ी श्रीर चोली पहनती थीं। वे मासाहारी श्रीर शाकाहारी दोनों ही ये। वे दूध-दही, घी, फल-फल, मॉस-मछली आदि खाते थे। सोमरस और सुरा (शराव) उनके मुख्य पान थे। लेकिन जैन, बौद्ध तथा वैष्ण्व सम्प्रदायों के प्रभाव से शाकाहार का महत्व बढ़ने लगा या। ऊनी, स्ती, रेशमी कपदे का व्यवहार होता या। स्त्री-पुरुष दोनों ही श्राभूष्य पहनते थे। कंक्य, कठहार, केयूर, ऋंगूठी, न्यूर श्रादि प्रधान श्राभूष्य थे। केश सँवारदे की प्रया यी। तेल, श्रंगराग, पाउहर श्रादि विविध प्रसाधनों का प्रयोग किया बाता या। संगीत, नृत्य, बुआ, शतरंब बुढ़दौड़, रथदौड़ आदि उनके मनोरंबन के साधन थे। वे अपने मृतकों को जलाते थे किन्तु द्रविड़ों में गाड़ने की भी प्रथा थी। वे तीन प्रकार के जन्मों को मानते ये। उनके विचार से प्रथम जन्म माता-पिता से, द्वितीय जन्म धार्मिक कार्यों के सम्गादन से झीर त्तीय स्वर्गीय जन्म शब को अनिन में जलाने से होता है। प्रारम्भिक श्रवस्था में श्रात्मा के श्रावागमन का विद्वान्त स्थापित नहीं हुन्ना था।

स्रार्थिक जीवन

श्रायों की जीविका के मुख्य साघन खेती श्रीर पशु पालन थे। जी श्रीर गेहूं श्राधक-तर पैदा होते थे। गाय, बैल, मैंस, मेस, बकरी श्रीर कुत्ते पाले जाते थे। वे घोड़े मी रखते ये और युद्ध में इनसे काम लेते ये। विविध दस्तकारियों भी प्रचलित थीं। बढ़ है, लोहार, सोनार और इनाम का स्थान मुख्य या। प्रत्येक समुदाय प्रमुख व्यवसायी संघ में सगिठत या। व्यापार की—आन्तरिक और वैदिशक-क्रमशः उन्नित हो रही थी। और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता या। भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों, एशिया के दिखन-पूर्वी भागों और चीन से व्यापारिक सम्पर्क या। भोग-विलास की चीनें रोमन साम्राज्य में नाती थीं और वहाँ से सोना लाया नाता या। बहुत से रोम के सिक्के दिखनी भारत में पाये नाते हैं। नहाज निर्माण का कार्य खूब होता था। नहाज विस्तृत श्रीर मजवृत होते थे।

धर्म और साहित्य

भारतीय आर्य बीववादी ये जो विश्व के सभी पदार्थों में जीवनी शक्ति का अनुमान करते ये। वे समस्तते ये कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों—हवा, धूप, वर्षा आदि के अलग-अलग देवता होते हैं। अतः वे उन देवी-देवताओं की प्रार्थना तथा यशे द्वारा पूजा करते ये। उनकी उपासना में कर्मश्रायड की प्रधानता थी और पुरोहितों का बोलवाला था। उनके धर्म प्रंथ में ३३ देवताओं की चर्चा है—११ स्वर्ग में ११ पृथ्वी पर और ११ हवा में। इनमें प्रमुख ये स्थं, अपिन, उद्या, इन्द्र, वद्र, मक्त आदि। अतः वे वहु-देव वादी ये। इन्द्र को देवराज कहा जाता था। लेकिन उन्हें घीरे-धीरे एक सर्वव्यापक ईश्वर का भी ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐवेश्वरवाद तथा अहितवाद का सिद्धान्त स्थापित हुआ। उन्होंने दार्शनिक चिन्तन के चेत्र में भी खूब उन्होंते की और श्राया, परमातमा, जीव, ब्रह्म, मोच आदि कल्पनाओं का विकास हुआ। इस तरह उन्होंने धर्म तथा दर्शन में ऐसा गहरा सम्बन्ध स्थापित किया जो विश्व के किसी अन्य माग में अलम्य है। ईश्वर के अवतारों का भी विचार उत्पन्न हो गया और कुछ लोग कर्मकालड की जिए अवतारों की मिक्त का महत्व बत्तजाने लगे। राम और कृष्ण प्रमुख अवतार-माने जाते थे।

भारतीयों के समान श्रन्य किसी चाति ने भी भाषा श्रीर साहित्य की इतनी उचित नहीं की । प्रारम्भ में श्रनेक माषाएँ श्रीर बोलियों प्रचलित थीं । किन्तु कालक्रम के साथ वैदिक युग में एक भाषा का विकास हुश्रा जिसे संस्कृत या देव भाषा कहते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता या ।

प्राचीन मारत में वर्म तथा साहित्य में वना सम्पर्क था। प्राचीन मारतीय साहित्य समुद्र के समान विशाल है जो विचारों के रतनों से समृद्ध है। वैदिक साहित्य के प्र प्रधान श्रंग हैं:---

(१) संत्र—ये वैदिक साहित्य के सबसे पुराने श्रंग हैं। इन्हें ४ संहिताश्रों में में विमाजित किया गया है। (क) श्रुग्वेह—इसमें देवताश्रों के लिये स्तृति एवं मंत्र है। (ल) यजुर्वेद—इसमें यह के लिए मंत्र हैं। (ग) सामवेद—इसमें गाने-त्रवाने का विषय है। (घ) ग्रायर्ववेद—यह बहुत बाद का लिखा हुआ है ग्रीर इसमें चिकित्सा तथा बादू-टोना सम्बन्धी बातें पाई बाती हैं। ग्राग्नि, वायु, ग्रादित्य तथा श्रंगिरा नामक श्रृषियों ने क्रमशः इन वेदों की रचना की थी।

(२) त्राह्मण-प्रत्येक संहिता का पृथक्-पृथक् त्राह्मण है जिसमें इसके मंत्रों की

व्याख्या की गई है।

(३) आरएयक—ये ब्राह्मणों के ही ब्रंग स्वरूप हैं श्रीर इन्हें ऋषि लोग निर्नन

बंगलों में पढ़ा करते थे।

(४) उपनिषद्—ये आयों के दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनकी मारत श्रीर विदेशों के विदानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। केन, ईश, कठ, मुएडक, प्रश्न, माएक्य, तैतिरय, बहदारय्य, श्रीर छान्दोग्य नामक १० उपनिषद् प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रातमा एवं परमात्मा सम्बन्धी विषयों का उल्लेख है। इनमें वैदिक कर्मकाएड श्रीर यशों के बदले ब्रह्मकान पर विशेष जोर दिया गया। ये ग्रंथ उच्च कोटि के बीद्धिक विकास के उत्पादन ये श्रीर पाठकों के बीद्धिक व्यायाम के उत्तम साधन हैं। इन ग्रन्थों के श्रितिरक्त छः दर्शन या शास्त्र हैं—साख्य, न्याय, योग, वेदान्त, मीमासा श्रीर वैशेषिक। इनमें स्थिर की उत्पत्ति तया नाश श्रादि का रोचक वर्णन है। इन साहित्यों को श्रुति मी कहा जाता है क्योंकि कुछ विद्यानों के मतानुसार देवों या श्रुषियों से सुनकर इनकी रचना हुई। इनके क्षिता ६ वेदाङ्ग हैं जैसे शिखा, छद, व्याकरण, निर्काक, ख्योतिष श्रीर कल्प।

इत साहित्यिक प्रत्यों के सिवा स्त्र, महाकाव्य श्रीर धर्मशास्त की भी रचनाएँ हुई । वाल्मीकि के रामायण श्रीर वेदव्यास के महामारत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण महामारत से पुराना है और हिन्दू इसे पवित्र धर्मप्रय मानते हैं। इसमें राम रावण के युद्ध का वर्णन किया गया होगा। महामारत में कौरवों श्रीर पाएडवों के युद्ध का उल्लेख हैं श्रीर कृप्ण इसके प्रमुख नायक हैं। यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें १ लाख श्लोक हैं। मगवद्गीता इसी का एक श्रंग है। यह भी पवित्र धर्मप्रत्य है जिसमें सभी दर्शनों का सार पाया जाता है। इसमें जान, मिक्क श्रीर कर्म तीनों योगों का सामझस्य है श्रीर निष्काम कर्म पर विशेष जोर दिया गया है। यह एक ऐसा सार्वदेशीय प्रत्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय पढ़कर लाम उठा सकता है। मनु हिन्दुश्रों के प्रसिद्ध विधायक ये श्रीर उनकी मनुस्मृति प्रमुख धर्मशास्त्र मानी जाती है। मनु के सिवा याजवल्क्य श्रीर बहस्यित ने मी धर्मशास्त्र लिखा था। इन स्मृतियों में श्राचार, नियम तथा प्रायश्चित्त का उल्लेख है।

#### अध्याय द

## गंगा घाटी की सभ्यता-भारतवर्ष (२)

मुपिका

चन मानव वर्ग ने मोजन, वस्न, निवास आदि सम्मन्धी कठिन समस्याओं को हल कर लिया तन उसे अन्य दिशाओं में भी चिन्तन करने के लिये पर्याप्त अनकाश मिलने लगा। यूनान से लेकर चीन तक प्रत्येक समय देश में कुछ ऐसे मननशील विचारकों का प्रादुर्भान हुआ जिन्होंने मीतिक और पारलीकिक सभी समस्याओं पर गहरा चिन्तन किया और मानव सम्प्रदाय को प्रकाश देकर स्थायी रूप से प्रमावित किया। इस इस्टि से दं० पूर्व छुडी सदी विश्व के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण थुग है। यह मानव समुदाय की प्रगति में एक मुख्य मीलस्तम्भ है। इस युग में अद्भुत मानसिक क्रान्ति हुई। समान में स्थल-पुयल मच गई। इसी समय यहूदियों के पैगम्बर जीवन के नवीन सन्देश का प्रचार कर रहे थे। यूनान में भी प्रमुख तत्ववेत्ताओं का प्रादुर्भाव हुआ या को समान के पुराने बरातल पर कुठाराधात कर रहे थे। मारतवर्ष में महावीर और हुद्ध, ईरान में नरहुष्ट्र (क्रोरोस्टर) और चीन में कनफ्यूशस तथा लाओने जैसे क्रान्तिकारी विचारक इसी युग में पैदा हुए थे। इस अध्वाय में महावीर और हुद्ध के विषय में वर्णन किया लायगा। अन्य विचारकों के सम्बन्ध में यसारयान चर्चा की जायगी।

वैदिक युग में ब्राह्मणों की घाक थी और क्रमशः उनका प्रमाव बंदता गया। धर्म में जिटलता पैदा होने लगी। पूजा-पाठ की विधियों में ब्रनावश्यक विस्तार हो गया। जादू दोना, कर्मकायह और यह, इवनादि से लोग उबने लगे थे। स्वार्य और हिंसा का बोर बढ़ता जा रहा या और व्यक्तिगत चरित्र की उपेद्धा की जाती थी। दोंग, पाख्यह का बाहुल्य था। इस तरह ब्राह्मण जनता को अपने कब्जे में कर रहे थे और स्ताधारी चृत्रियों की घाक फीकी पढ़ने लगी। ऐसी ही स्थिति में जैन और बीद वर्म का विकास हुआ।

### (क) महावीर और जैन धर्म

महावीर जैन धर्म के प्रवत्तंक माने जाते हैं। जैन साहित्य के अनुसार महावीर के पहले २३ तीर्यंकर (धर्म-गुरु) हो चुके थे। उनमें पार्श्वनाय का नाम विशेष उल्लेख-नीय है। इनके ढाई सी वर्ष बाद महावीर पैदा हुए। इनका जन्म वैशाली (मुजफरपुर-जिला) के समीप कुराड प्राप्त में और देहान्त ७२ वर्ष की उम्र में पटना जिले में पावापुरी आम में हुआ था। १२ वर्ष के अमसा और तप के बाद ज्ञान मिलने पर ये ब्हाँमान से महावीर कहलाने लगे। जैन और बोद धर्मों में बहुत सी मिलती-जुलती बातें मिलेंगीं।

जीनेगों के सिद्धान्त का सार है श्राहिंसा । वे तपस्या में विश्वास करते हैं श्रीर पुनर्जन्म को मानते हैं । श्रावागमन के बंधनों से मुक्त होने के लिये कमों से मुक्त होना श्रावश्यक है । इस मोच प्राप्ति के लिये वे तीन बातों पर विशेष जोर देते हैं—सम्यक्-दर्शन, सम्यक् ज्ञान श्रीर सम्यक् व्यवहार । वे वेदों की प्रामाश्चिकता, श्रापीक्षेयता श्रीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं ।

( ख ) वुद्ध श्रीर बौद्धधर्म

बुद्ध की जीवनी बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक बुद्ध देव थे। इनका प्रारम्भिक नाम गौतम था सिद्धार्य था। नेपाल की तराई में शाक्य राज्य के राजा शुद्धोदन थे। उसी शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। यह वचपन से ही



चित्र १८—महात्मा गौतम बुद्ध

शान्त और गम्भीर रहते ये श्रीर राज-पाठ, धन-दौलत में तया स्नी-प्रत्र-परिवार में इन्हें कोई दिलचरपी नहीं मिलती यी। श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में उन्होंने क्रमशः ४ इश्यों को देखा जिनसे उनकी जीवनघारा बड़ी ही प्रमावित हुई। ये ४ हर्य ये-हृद व्यक्ति, रोगी, मृतक, श्रीर सन्यासी सम्बन्धी । उन्होंने इन चारों को एक-एक कर के देला और प्रत्येक से उसके दिल-दिमाग पर प्रतिक्रिया हुई । उन्होंने संसार को ग्रानित्य श्रीर दुलमय समका और चट एक रात समी भौतिक सामग्रियों को ठकरा कर सत्य की लोज में निकल पड़े । उन्हें कई दार्शनिक श्रीर धर्म-गुरु मिले किन्तु किसी ने उन्हें सन्तुष्ट नहीं किया। अन्त में वे गया जिले में एक पीपल के वृत्त के नीचे वैठ तप करने लगे श्रीर वहीं एक दिन उन्हें ज्ञान या वीघ का प्रकाश मिला। तभी से ये गौतम बुद्ध हुए श्रीर वह वृत्व भी बोघि वृत्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

बुद श्रपनी शान ज्योति को संसार में फैलाना चाहते थे जिससे मानव मात्र का कल्याण हो | इसमें उन्हें पर्यात सफलता मी मिली | बहुत ही कम व्यक्तियों को ऐसा सौमाग्य प्राप्त होता है | सर्व प्रयम वे बनारस के निकट सारनाय गये | बहां बुद्ध के पूर्व परिचित ५ साथी रहते ये जिन्होंने उन्हें पय भ्रष्ट समक्तकर त्याग दिया या। पहले वे ही बुद्ध के शिष्य भी हुए। इसके बाद राजा-रंक, पुरुष-स्त्री, युवकवृद्ध सभी उनके श्रत्यायी होने लगे। विम्बसार, श्रजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत जैसे राजा श्रीर श्रन्य कितने सेठ-साहूकार बुद्ध के प्रभाव में श्रा गये। स्त्रयं उनके पिता श्रीर तनकी पत्नी भी बुद्ध के श्रत्यामी हो चले। उपदेशों के प्रचारार्थ संत्र भी स्थापित किये गये। ८० वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध का देहान्त हुआ। उनके देहावसान को महापरिनिर्वाण श्रीर यह त्याग को महामिनिष्कपण कहा जाता है।

# बोद धर्म के सिद्धान्त

बौद्ध धर्म सीघा-सादा घर्म था। बुद्ध ने सारे मानव दुखों का मूल इच्छा को बत-लाया। मनुष्य को इन्द्रिय सुख, भौतिक उन्नति श्रीर यश प्राप्ति की प्रायः इच्छा होती है। इन इच्छाश्रों को दगने से ही मोन्न या निर्वाण प्राप्त होता है। इसके लिए उन्होंने प्रार्थ बतलाया है: सम्यक् इष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति श्रीर सम्यक् चिन्तन। दो श्रतों—मोग-विलास श्रीर कठिन तपस्या—को त्याग कर मध्यम मार्ग पर चलने की शिन्ना दी गई।

इस तरह बौद्ध घमें में व्यक्तिगत चित्र पर ही विशेष जोर दिया गना। इसमें कर्मकायह-जन्य चित्रता का अभाव था। पुरोहित वर्ग और मन्दिर नहीं थे। यह पहले
कहा गया है कि जैन और बुद्ध घमें में बहुत सी बातें मिलती-जलती हैं। यह ठीक है।
होनों ही ब्राह्मण घमें की बिटिजतापूर्ण परम्परा और वेदों की आमाणिकता के विरोधी
थे। दोनों के संघ थे और वे कर्म को आवागमन का कारण मानते थे और निर्वाण को
जीवन का लच्य समकते थे। दोनों ही में ईश्वर की स्थिति में विश्वास नहीं किया
चाता था। किन्तु दोनों में मीलिक मेद भी था। महाबीर अनिश्वरवादी और बुद्ध
अनात्मवादी थे। यानी बुद्ध ईश्वर की स्थिति में विलकुल अविश्वास नहीं करते थे
और जैनियों के जैसा विश्व के कण-कण में आत्मा (जीव) नहीं देखते थे। वे निर्वाण
में व्यक्तित्व का पूर्ण नाश और जैनी उसमें पूर्ण आनन्द देखते थे।

#### बौद्ध धर्म की सफलता-विफलता

बुद्ध के जीवन काल श्रीर मरणोररान्त बीद वर्म का भारतवर्ष में ही नहीं, एशिया महादेश में भी खूब ही प्रचार हुआ किन्तु श्रागे चल कर यह धर्म अपनी ही जन्म-भूमि से विदा हो गया। लेकिन बाहर आब भी इस धर्म के श्रनुयायी वर्तमान हैं। यह एक बड़ी विचित्र घटना है। इसकी सफलता-विफलता के कारण क्या थे! इसकी सफलता के कारण ये—वैदिक धर्म की बुराइयाँ, बुद्ध का उच्च आदर्श-चरित्र, धर्म की सरलता, चातीय नियंत्रण का अभाव, संत्र के संगठन का जनतंत्र स्मक श्राधार, वैदिक धर्म से कुछ

साम्य, बोल-चाल की माषा में इसका प्रचार श्रीर अशोक, तथा कनिष्क जैसे सम्राटों के द्वारा इसका ग्रह्म तथा प्रसार ।

बौद्ध धर्म को भारत तथा विदेशों में प्रचार करने का श्रेय सर्वप्रथम अशोक को प्राप्त हुआ। उसने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान कर इसे विश्व धर्म के पद पर श्रारूढ़ कर दिया। कालान्तर में संसार के प्रमुख वर्मीं में इसकी गणना होने लगी श्रीर एशिया का यह एक प्रमुख धर्म बना रहा। बहुत से यूनानियों ने भी इस धर्म को खीकार कर लिया था जिनमें यनानी राजा मिनेन्द्र का नाम प्रसिद्ध है। लेकिन इस सिलिंधले में कृतिष्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने भी बौद्ध धर्म अपनाया या और एशिया के मध्य तथा उत्तरी भाग में इसका प्रवार किया । किन्तु उसी के समय में बौद्ध धर्म के पतन का भी चिन्ह दीख पडा। इसके दो सम्प्रदाय हो गये—महायान तथा हीनयान महायान सम्प्रदाय बाले बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे श्रीर ब्राह्मणों के सम्पर्क में श्राने लगे। किन्तु द्दीनयान सम्प्रदाय के लोग मूर्तिपूजा का विरोध करते थे। जैद धर्मावलम्बिशों में क्रमशः भ्रध्यचार का समावेश श्रीर विहारों में दूराचार का प्रचार होने लगा था। ब्राह्मण लोग पुनः धिर उठाने लगे ख्रीर शंकराचार्य जैसे उन्हें खुयोग्य नेता मिल गये जिसने बौद्ध धर्म की घड़जी उढ़ादी। कई राजा भी ब्राह्मण धर्म का समर्थन करने लगे। पुष्यमित्र ने अञ्चमेध यज्ञ कर ब्राह्मणी को उत्साहित किया। गुप्त सम्राटी ने ब्राह्मण धर्म का पन्न लिया । समुद्रगुप्त ने अश्वमेच यज्ञ करना शुरू किया । इसी समय उत्तर-पश्चिम से हूणों का भी श्राक्रमण होने लगा या श्रीर अनेकों विहार श्रीर स्त्प मिटयामेट कर दिये गये। हुई वर्द्धन ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की चेध्य की, उसने बहुत से स्तूपों का निर्माण कराया और बौद्ध मिलुओं की समाएँ कीं। कुछ सफलता मिली किन्तु उसके बाद यह वर्म अपनी जन्मभूमि से विदा हो ही कर रहा। उसकी मृत्यु के बाद राजपूत काल श्राया जिसमें ब्राह्मणों ने श्रपना श्राधिपत्य स्यापित कर लिया।

श्रादश सम्राट् श्रशोक ( २७३-२३७ ई० पू० )

महान् परिवर्तन-

बौद्ध धर्म का सब से महान् समर्थक और प्रचारक श्रशोक हुआ। यह चन्द्रगुप्त मौर्य का पीता और विम्बसार का पुत्र था। यह मौर्य साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ और विश्व के इतिहास में इसका नाम चिरस्मरखीय है। जिस तरह चार छोटे दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन में तथल-पुथल मचा दी थी वैसे ही एक साधारख युद्ध ने अशोक के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया। इस तरह गुढ़ और शिष्य दोनों ही के बीवन परिवर्तित हुए थे। अशोक ने अपने राज्य काल के नवें वर्ष में किलंग विजय की। किलंग भारतवर्ष के दिन्दाणी समुद्र तट पर महानदी तथा कृष्णा नदी के बीच एक छोटा सा प्रदेश या। लड़ाई में विजय तो हुई फिन्तु मीषण नर-सहार भी हुआ। युदजिनत भयंकर हर्य ने अशोक के हृदय को द्रवित कर दिया और युद्ध से पृणा हो गयी।
तदुगरान्त उसने बौद्ध धर्म प्रह्ण कर लिया। किसी-किसी को उसके पक्के बौद्ध होने
में सन्देह भी होता है। किन्तु यह सदेह निराधार है। अशोक के ही लेखों और कार्यों
से स्पष्ट हो जाता है कि वह सच्चा बौद्ध या। मात्रू के शिलालेख में उसने अपने को बुद्ध
धर्म और संघ का अनुयायी कहा है। इसके सिवा उसने संघ में मतमेद उत्पन्न करने
वालों के लिये सजा देने के लिये धोषणा की, बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा की, यह बन्द
करवा दिया, कई स्नूप तथा स्तम्म बनवाये और बौद्ध मिलुकों की समा बुलवाई। वह
धर्म प्रचार के लिये सदा प्रयत्वशील रहा। शिलाओं और स्तूपों पर धर्म के सिद्धान्तों को



सारनाथ का अशोक तन्भ चित्र १६ महत्व को अखरशः समका श्रीर कार्य रूप में लाया। यह योग्य गुरु की योग्य शिष्य था। वह मनों के जाप या संस्कारों के नाम को धर्म नहीं समकता या श्रीर दूसरे धर्म को हानि पहुँचाकर

खुदवा कर प्रमुख स्थानों में गड़वा दिया गया। उसने इस कार्य के लिये ग्रपने राज्य में एक विमाग खोला श्रीर धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। देश में सैकड़ों बिहार या मठ बनवाये गये। विहारों की मरमार के ही कारण एक प्रांत का नाम बिहार पड़ा है। इतना ही नहीं उसने देश-देशान्तरों में भी धर्म प्रचार के लिए मिखुकों को मेजा। उसने अपने पुत्र महेन्द्र श्रीर सचिमत्रा को प्रचार के हेतु लंका में मेजा था। इस तरह उसके बौद्ध होने में सदेह के लिये स्थान नहीं रह जाता।

होकिन अशोक बौद धर्म का अनुयायी होते हुए भी कहरता और संकीर्णता से बहुत ऊपर था। बौद धर्म तो एक जीवन मार्ग था— आचरण था। अशोक ने भी इसके महत्व को अचरशः समका और

अपने धर्म का उत्कर्ष नहीं चाहता या। उसका धर्म मानव या विश्व धर्म या जिसकी विशेषतायें नैतिकता और सहिष्णुता थीं। "उसका धर्म जीवन तथा विचारों के श्राधारम्त सिद्धान्तों का समन्त्रय या जो सर्वमान्य है और जिसको समस्त मानवता पर लागू किया जा सकता है।" एक राज विश्वित में लिखा हुआ है कि "दूसरे मत का आदर करके आदमी अपने मत को ऊँचा उठाता है और साथ ही अत्य लोगों के धर्म की सेवा मी कर लेता है।" अत: उसने ब्राह्मणों, जैनियों, बोदों— सब को समान दृष्टि से देखा। वह तो सबों के व्यक्तिगत चरित्र का नैतिक स्तर ऊँचा करना चाहता था।

श्रशोक कोरा उपदेशक ही नहीं या, वह प्रयोगकतों भी या। उसने बैद धर्म को कियारमक रूप में परिएत कर चरितार्थ कर दिया कि वह जनता का स्वामी नहीं, सेवक या। सरकारी सम्वाददाताओं को यह श्राज्ञा यी कि "हर समय श्रीर हर स्थान पर वे जनता के काम की सूचना मुक्ते सदा देते रहे।" वह श्रपने प्रचाजनों को श्रामी संताने सममता या। उनके भौतिक सुख के लिये उसने श्रमेकों कार्य किये—सडक वनवाया, वृद्ध लगवाया, जलाशय खुदवाया। मनुष्यों के सिन्ना पश्रु-पिद्धियों तक के लिये श्रस्तताल कोते गये। उसने श्रपने राज्य भर में जानवरों का बिलदान या युद्ध रोक दिया। राज्य काल के श्रन्तिम समय में वह राज-पाट श्रपने उत्तराधिकारी को सीन कर स्वयं बैद्ध भिद्ध हो गया या।

इस प्रकार महान् श्रशोक ३६ वर्षों तक शासन कर २३७ ई० पू० में इस संसार से चल वसा।

इतिहास में अशोक का स्थान

मानव समाज के इतिहास में अशोक का स्यान सर्वोच्य है। दुनिया की कहानी में उसका शासन काल एक अपूर्व तथा उल्ल्बल अध्याय है। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक है। वह विजेता और शासक तो या ही, शांति और घर्म का प्रचारक भी या। राज-नीतिक हिए से उसके साम्राज्य की सीमा दिनेखन में मैस्र, पश्चिम में समुद्र, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में हिमालय तथा पूरव में आसाम तक थी। किन्तु धार्मिक हिए से इस सीमा का कोई महत्व नहीं रह जाता और यह एक लघुतम चीज टील पबती है। शिक्त और बल के रहते विजय के बाद स्वेच्छा से वह शांति-मार्ग का पिषक बना या। मानव समाज में यह प्रथम उदाहरण था। उसके सामने असीरिया, बोबीजोन और मकदुनियों के साम्राज्य का आदर्श था; सलोमन, दारा और सिकन्दर की श्रम्भ विजय का चित्र था। किन्तु उसने मौतिक साम्राज्य को उकरा कर धार्मिक साम्राज्य स्थापित

<sup>े</sup> राघा कुमुद मुखर्जी,—मेन ऐवड भीट इन पेंशिएन्ट इव्डिया, पृष्ठ १२१.

किया; भूमि-विजय को छोड़ कर हृदय-विजय प्राप्त की । उसने ज्ञात्र शक्ति को ताल पर रख कर ब्रह्म शक्ति घारण की और शक्त को फेंक कर शास्त्र प्रहण किया । उसने शक्ति की निरर्थकता पहचान कर मक्ति की शरण ली और दमन नीति को तिलाखिल देकर शमन नीति अपनायी ।

इतिहास में अशोक प्रयम सम्राट्या जिसका शासन बलजन्य मय के श्राघार के स्थान पर सहनशीलता, सहमित और सिंदिन्छा पर अवलिन्ति था। वह सारे निश्व में मानवता का प्रचार करना चाहना था। इसकी पूर्ति के लिये उसने बौद्ध धर्म को एक साधन के रूप में श्रानाया था। वह प्राणी मात्र का सेवक था श्रीर उसके राज्य में पशु-पित्त में तक के लिये चिकित्सालय थे। वह दार्शनिक सम्राट था जो विश्व के सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ था। "किसी भी ईसाई सम्राट ने ईसा मसीह द्वारा पहाड़ पर दिये गये उप-देश को एक विराट साम्राज्य का श्राघार नहीं बनाया। " उसके समान किसी ने जनता के सामने यह भी घोषणा करने का कभी साहस नहीं किया कि "यदि सम्राट को कोई हानि भी पहुँचावे तो भी यह जहाँ तक सम्मव होगा धैर्य के साथ सहन करेगा।"

श्रशोक वार्मिक छहिन्तुता का भी एक महान् पोपक या। प्राचीन युग में धार्मिक छहिन्तुता का श्रभाव तो या हो, मध्य युग में तो इसकी वडी हो कमी यी। धर्म के नाम पर प्रथ्वी पर हिंसा का नम्भन्द्रय हुआ—श्रस्थ्य नर-नारियों के खून बहाये गये। किन्तु अशोक श्रसहिन्तुता के श्रन्य-युग में विशाल प्रकाश-स्तम्भ या। उसने औद वर्म श्रप्य-नाया छही, किन्तु साध्य नहीं, साधन के रूप में। उसका साध्य या—प्राणी मात्र की सेवा। दूसरी बात यह है कि यदि वह चाहता तो बोद धर्म के प्रचारार्थ शक्ति तथा सत्ता का नमयोग कर सकता या। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने श्रन्थ धर्मों को भी फूनने-फलने दिया श्रीर समय-समय पर प्रोतसाहित भी किया।

श्रशोक में एक श्रीर बहुत बड़ा गुण या। बहुत से सत्ताधारियों का यदि सार्वजनिक जीवन श्रव्छ। होता है तो उनका ब्यक्तिगत जीवन निम्नश्रेणी का बन जाग है। वे स्वेच्छा-चारितार्ण, मोग-विलासमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किन्द्र श्रशोक के सार्व-जिन्छ जीवन श्रीर वैयक्तिक जीवन के बीच कोई गहरी खाई नहीं थी। दोनों ही प्रकार के जीवन समान रुप से उच्च कोटि के थे। श्रक्त धन-विभव श्रीर प्रचुर मोग-विलासों के बीच वह त्यागमय जीवन व्यतीत करता था। 'सादा खीवन, उच्च विचार' वाले सिद्धात का वह सच्चा पोषक था। -

इन सभी विशेषताश्रों के कारण अशोक एक ऐसा युग-पुरुष या जिसकी किसी से वुलना नहीं की जा सकती। "इतिहास में वर्णित श्रगणित राजाश्रों तथा महाराबाश्रों

भएव० जी० शवलिसन

के मध्य श्रशो ह का नाम एक चमकते नद्धत्र की मौति है।" लेकिन उसका नाम तो पुस्तकों के प्रष्ठों में ही नहीं; असंख्य नर-नारियों के हृदय-पट पर श्रंकित है। शिलाश्रों, इमारतों या अन्य स्मारकों का कभी न कभी विनाश हो सकता है किंतु मानव-हृदय-पट का स्मारक स्यायी है बिसका कभी नाश नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की महानता का सर्वोत्तम मापद्यह यही है। इस दृष्टि से वह सिकन्दर, सीजर तथा शार्लमेन की अपेद्मा बहुत बड़ा और महान् है। मानव समाब के हितहास में वह वस्तुत: श्रद्धितीय पुरुष है जिससे वर्तमान लड़खड़ाती दुनिया बहुत कुछ सीख कर सुमार्ग पर श्रा सकती है श्रीर पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य या राम-राज्य स्थापित किया जा सकता है। अशोक के बाद का राजनीतिक भारत

श्रशोक के मरने के कुछ ही वर्षों बाद मौर्य सामाज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। प्रान्त ग्रानी-अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे, उत्तर-पश्चिम से विदेशी श्राक्रमण होने लगे । वैक्ट्रीयन, यवन, शक, कुशान आदि जातियाँ आक्रमण करने लगी यीं । कुशानी ने अपने राज्य तक कापम कर लिये जिनमें कनिष्क नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी, कला एव विद्या का प्रेमी या। उसी के समय में सुविख्यात वैद्य चरक और संस्कृतक अरवधीप रहते थे। कुशान वंश के पतन के बाद देशीय राज्यों का उत्पान होने लगा। राजस्थान तया पंजाब के यौषेयों और विन्ध्य प्रदेश के वाकाटकों तथा भारशियों ने कुशान साम्राज्य का श्रन्त करने में भाग लिया । दिखण में सातवाहनों ने एक विशाल राज्य कायम किया। इनका प्रसिद्ध राजा गीतमी पुत्र सतकर्णी या जिसने शकों को पराजित किया या ! तीसरी सदी में इस वंश का भी गौरव जाता रहा और एक सदी तक कोई भी प्रभाव-शाली राज्य नहीं दील पड़ा। चौयी सदी में गुप्तों का शक्तिशाली राज्य कायम हुआ। इस वश का प्रसिद्ध राजा समुद्र गुप्त या जिसे भारतवर्ष का नेपोलियन कहा बाता है। वह एक सफल विजेता और शासक या, साय ही कला और विद्या का भी भेमी या। उसने उत्तरी और दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग को अपने साम्राज्य में मिला लियां या । चन्द्रगुप्त हितीय नामक नररत ने उसके कार्य को और मी आगे बढा कर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और कला तथा विद्या को प्रोत्साहित किया। प्रसिद्ध नव-रतों से उसी का दरबार मुशोमित या। उसने शकों को पराजित कर भारतीय खतंत्रता तया परम्परा की रचा की। उसके राज्यकाल के बाद हुए। का आक्रमण होता रहा और गुप्त वंश के राज्य का श्रंत हो गया।

तत्मश्चात् पुनः अनेकों छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य स्यापित हो गये । इनमें यानेश्वर का

<sup>े</sup> एच० जी० वेल्स

वर्दन वंश विशेष प्रसिद्ध है। इसी वंश में हर्षवर्द्धन उत्तरी भारत का प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने भारतीय साम्राज्य का गौरव पुनः स्यापित किया। इसने ६०६ ई० से ६४७ ई० तक शासन किया। वह विजेता और शासक, किव और कलाप्रेमी, विद्वान और लेलक सब कुछ या। बीद्ध धर्म के प्रचार के लिये उसने प्रयास किया जिसकी चर्चा की जा खुकी है। दक्षिण में चालुक्यवंशी पुलकेशिन दितीय ने अपने महान् राज्य को स्यापित किया। हर्ष और पुलकेशिन के बाद भारत पुनः छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ७वीं सदी के मध्य से मुस्लिम शासन की स्यापना होने के समय तक कई प्रमुख हिन्दू राजा हुए। उनमें नरिष्द्ध वर्मन, यशोवर्मन, शशाक, लिलतादित्य, मिहिर मोज, धर्म-पाल तथा राज-राज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

#### भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति

मुमिका

मीर्य राज्य की स्वापना के समय तक मारत की समाता एवं संस्कृति पर दृष्टिपात किया जा जुका है। उसके बाद मी यह क्रमशः निरंतरगति से निकसित होती रही। विदेशियों के आक्रमण होते रहे किन्तु निकास का क्रम जारी रहा। गुप्त नंश के शासन काल में भारतीय समाता एन संस्कृति आग्नी पराकाष्टा पर पहुँच गई। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का नही स्थान है जो पेरेक्षियन युग का युनानी इतिहास में आर आगस्टन युग का रोमन इतिहास में है। सम्प्रता और संस्कृति के हर चेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। भारतीयों ने अपनी दीर्घ सचित शक्ति का उपयोग कर अपनी बहुमुखी कियात्मक प्रतिमा का परिचय दिया। इसीलिये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इस अपूर्व उन्नति के तीन प्रधान कारण ये—धीर्मिक सहिष्णुता, दूसरी सम्प्रताओं से विशेष और निकट सम्पर्क और राजाओं की विद्वता तथा उनके व्यापक दृष्टिकोण। अब इस सम्प्रता एवं संस्कृति का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया जाता है।

शिज्ञा एवं साहित्य

प्राचीन भारत में शिक्षा के अनेक केन्द्र ये। तक्षशिला, नालन्दा, काशी, राजगिरि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें भी नालन्दा का विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ था। इसकी टक्कर का कोई भी विश्वविद्यालय तत्कालीन संसार में नहीं था। यहाँ हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध या और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे उनकी नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक—तीनों शक्तियों का समान रूप से विकास होता था। वस्तुतः शिक्षा का आदर्श उपयोगिताबाद नहीं बल्कि चरित्र निर्माण था।

भारतीय साहित्य प्राचीनता, विविधता एवं व्यापकता के लिये प्रसिद्ध है। आयों के प्राचीन साहित्य का अवलोकन किया का चुका है। गुप्त काल में संस्कृत एवं काव्य

साहित्य ने अपूर्व उन्नति की। इसी युग में साहित्य-गगन में कालीदास, विशाखदत्त, मवभृति. मास ग्रीर शद्रक जैसे विद्वान् चगमगा रहे ये। मास संस्कृत नाटक के श्रेष्ट रचियता ये और उन्होंने अनेक नाटक तिला जिनमें घटोत्कच, स्वप्नवासवदत्ता आदि प्रसिद हैं। कालीदास भी एक ऐसे नाटककार एवं कवि ये को अपना-सानी नहीं रखते ये। देश के ही नहीं, विश्व के साहित्यों में उनका भी एक प्रमुख स्थान है। नाउककार की इष्टि से वे भारत के शेक्सपियर कहे जा सकते हैं। इन्होंने दो महाकाव्य कुमारसम्भव तया रघुवंश, तीन नाटक शकुन्तला, विक्रमोर्वशीयम् तया मालविकामिमित्र श्रीर दी। गीत काव्य मेचद्त तथा ऋतुसंहार लिखा है। शकुन्तला विश्व साहित्य में एक मुख्य नाटक है विसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। भवभूति ने उत्तर रामचरित श्रीर शूदक ने मुच्छकटिक लिखा। काव्य श्रीर नाटक के सिवाय गदाशैली में भी कुछ रुकुष्ट रचनायें की गईं। विष्णु शर्मा ने पंचतत्र की रचना की श्रीर कादम्बरी भी इसी काल में तिखी गई। धार्मिक एवं दार्शनिक देत्र में भी साहित्य का विकास हुआ ! गुप्तकाल के पहले ही पुराखों की रचना की गई जिनमें हिन्दु श्रों की परम्पराश्लों का वर्णन किया गया । गुप्तकाल में उनका नवीन संस्करण हुआ । १८ पुराण मुख्य माने चाते हैं। जैन तथा बौद सम्प्रदायों ने भी उत्तम कोटि के दार्शनिक लेख उपस्थित किये ये। कुछ ग्रन्य विषयों पर भी गुप्तकाल के पहले ही प्रमुख रचनाएँ हो चुकी थीं। कीटिल्य का अर्थशास्त्र (राजनीति) श्रीर कल्ह्य की राजतरिंग्यी (इतिहास) विक्यात ग्रन्थ हैं।

कला एवं विज्ञान

मारतीयों ने विभिन्न कलाओं में पूरी उन्नित की। स्वामाविकता, युन्दरता और नैतिकता—इन कलाओं की विशेषताएँ थीं। वेदों में प्राकृतिक दृश्यों का वड़ा ही रोचक वर्णन हुन्ना है। मारतीयों की ज्यों-ज्यों मौतिक उन्नित होती गई त्यों-त्यों वे कला के सभी चेनों में प्रगति करते गये। अनेक राज-प्रासादों, भवनों, स्तंमों, यहशालाओं, रंग-मंचों का निर्माण हुन्ना। किन्तु प्रारम्भ में लकड़ी का विशेण व्यवहार किया जाता था। अतः मौर्यकाल के पहले के मकानों के अवशेष नहीं रह गये। इड़ी सदी ई० पू० के बाद ईटों और पत्यरों का व्यवहार होने लगा। उसके बाद की बनी इमारतें स्वायी रह सभी और उनके ही अवशेष भी प्राप्त हो सके हैं। पींच प्रकार की इमारतें होती यीं—स्तंभ, स्त्ए, यह मगहर, विहार और मन्दिर। अशोक के समय के खिह-शीर्ष स्तंभ और धर्म-राजिका स्त्प सारनाय में विद्यमान हैं। दिन्तण का गुहा विहार प्रसिद्ध हैं। मिक मार्ग के विकास के साम मन्दिर निर्माण में वृद्धि हुई। सोमनाय का मन्दिर (गुचरात) सुविख्यात या। चहानों को काटकर गुकाओं का निर्माण होता या। इलोरा और अवस्ता (दैदराबाद) गुकाओं के लिये ही प्रसिद्ध हैं। प्रवेतों को काटकर उन पर

मन्दिर बनाये जाते थे। ब्राब् ब्रीर काश्मीर के पर्वतीय मन्दिर प्रसिद्ध हैं। सारनाय ब्रीर बोच गया के मन्दिर भी विख्यात है। इन इमारतों के ब्रातिरिक्त ब्रानेकों भवन तथा राज-प्रासाद बने।



मूर्ति श्रीर चित्र कलाश्री का मी समुचित िकास हुआ। गुप्त काल श्रीर उसके पहले की भी श्रनेको मुर्तियाँ सारनाय तया श्रन्य सप्रहालयों में पायी जाती हैं। बैठे श्रीर खड़े बद्ध की दो मूर्तियाँ तथा बुद्ध की ताँवें की एक मूर्ति को ८० पीट ऊँची यी मूर्ति कला के सवीं-त्तम नम्ने हैं। चित्र कला का भी विकास हम्रा। इलोरा भौर श्रवन्ता की गुफाश्रों में श्रनेकी दीवार चित्र पाये चाते हैं। ये चित्र कला के सबंशेष्ट नमने हैं। चित्रों में मनुष्यों तथा पशुत्रों का जीवन विभिन्न रूपों में और प्राकृतिक द्रम्य प्रदर्शित किये गये हैं। संगीतकला की भी यथेष्ठ उन्नति हुई । सामवेद

अजन्ता की एक गुफा चित्र २०

प्राचीनतम सगीत शास्त्र या। बाद में गीत सम्बन्धी अन्य पुस्तकें भी लिखी गयीं और स्वर रागादि नियमों का विकास हुआ। इसके विकास में राजाओं तथा अमीरों से निशेष प्रोत्साहन मिला या। संगीत और नाटक में बना सम्बन्ध था। राज दरबार में उत्सव के अवसर पर अमिनय का आयोजन किया जाता था। विश्वान के लेत्र में भी प्रगति हुई। गणितशास्त्रों में नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ। शून्य और दर्शमलव सिद्धान्त का अविष्कार हुआ। मारत से ही अरबों के द्वारा संसार में इनका प्रचार हुआ।

ज्योतिष शास्त्र का निकास हुआ। यह फिलत तथा गिष्त दो प्रकार का होता था। आर्थ मह प्रसिद्ध ज्योतिषी ये जिन्होंने सर्वप्रयम यह बतलाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर प्रमृती है और प्रश्य के सम्बन्ध में भी कई बातें बतलाई। सूर्य सिद्धान्त इनका प्रसिद्ध अन्य है। अन्य प्रसिद्ध ज्योतियी बराहमिहिर ये जिन्होंने ज्योतिय शास्त्र के ५ सिद्धान्तों पर प्रकाश दिया। अतः उनके प्रस्य का नाम प्रचिद्धान्त है।

भाचीन भारत ने चिकित्सा शास्त्र में भी श्रद्भुत दलति की। पारम्भ में बाद्-टोने

से काम लिया जाता या। श्रयें वेद में रोगों तथा जड़ी बूटियों श्रीर श्रीपियों का उल्लेख है। क्रमशः श्रायुवेंद शास्त्र का विकास हुआ। घन्नन्तरि, सुअत, चरक श्रादि शल्य तथा चिकित्सा के विशेषत्र ये। इन श्राचार्यों ने शरीर निर्माण, विभिन्न रोगों तथा उनके निदान श्रीर चिकित्सा का विशद वर्णन किया है। धर्म एवं समाज

गुत शासन काल हिन्दू धर्म के पुनक्त्यान का काल माना जाता है। अशोक और किनिष्क के प्रयास से बौद्धधर्म उन्नित की चरम सीमा पर पहुँच गया और वह एशिया का प्रमुख धर्म हो गया। यह देखकर वैदिक धर्म वाले अपने धर्म में सुधार एवं परिवर्तन करने लगे। अंतः गुतकाल तक यह धर्म पुनः प्रभावशाली हो गया और उसमें एक नई स्फूर्ति आ गई, जीवनी-शिक्त का संचार हो गया। गुत वंश के प्रायः समी राजे वैदिक या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों का लून आदर-सन्कार होता था। वे राज्य में मत्री होने लगे और उनके प्रभाव से अश्वमेषयत्र का प्रचार बढा। जाति-चंधन जो पहले दीला-ढ़ाला हो गया था पुनः हढ हो गया और मनुस्मृति में आवश्यक संशोधन कर जातीय आचरण पर जोर दिया गया।

किन्तु भारतीय घर्मों मे मिक मार्ग भी प्रधान होने लगा या । यूनानियों के प्रभाव से मूर्ति पूजा का निशेत्र प्रचार हुआ । महायान, तीर्थकर, वैष्णव, शैव, सौर आदि अनेक मिक्क मार्गी सम्प्रदाया का प्रादुर्मात हुआ । मिन्दरों, देवियों, देवताओं तया घर्म प्रतिकों की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा की जाने लगी । वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म या मिक्क मार्ग अधिक लोकप्रिय या । ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन त्रिदेवों में लोगों की विशेष अद्धा थी । मगबद्गीता के उपदेशों से यशों में लोगों की अद्धा कम हो गयी थी ।

इस तरह वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उत्थान तो हुआ किंतु अन्य धर्मों की भी स्थिति थी। बौद और जैन धर्म भी वर्तमान थे। फाहियान के क्यनानुसार पाटलिएत में दो बढ़े विहार थे। गुप्त काल के पश्चात् शंकराचार्य जैसे धर्मगुरुओं का आगमन हुआ जिन्होंने वैदिक धर्म को परिकृत कर नव जागत किया और बौद धर्म पर प्रहार किया। बाद ध्वीं सदी से हिंदू धर्म में तंत्र सिद्धान्त का प्रवेश होने लगा और कई गुप्त सम्प्रदाय स्थापित हो गये।

प्रारम्म में समाज का जो संगठन कायम हुन्ना वह जारी रहा । परिवार समाज की इकाई स्वरूप या और सिम्निलत पारिवारिक प्रवा चलती रही । वर्ण व्यवस्था में घीरे-धीरे जिटलता उत्तरन हो गईं। अब जन्म, लान-पान और वैवाहिक सम्बन्ध पर यह श्राधारित हो गईं। इस तरह जाति प्रया का विकास होने लगा और सजातीय विवाह सया मोत्र की प्रया का प्रादुर्माव हुन्ना। प्रारम्मिक प्रौद-विवाह के स्थान पर वाल-विवाह का प्रचार होने लगा या। एइस्य परिवारों में एक ही विवाह की प्रशाली यी किंद्र कुलीनों श्रीर श्रमीरों में बहु-विवाह की प्रया थी। उनके पास रखेलियों भी होती थीं। उच्च वर्ण के लोगों में विघवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगने लगा था। स्त्रियों की दशा में अवनित ही हुई थी। उनकी प्राचीन स्वतंत्रता जाती रही थी श्रीर वे धीरे-धीरे पर्दा का शिकार होने लगी थीं। किन्द्र स्त्री का धन पर पूरा श्रिषकार होता था श्रीर घर के श्रन्दर उनका प्रभाव रहता था। भोजन, वस्त्र, श्राभूषण तथा मनोविनोद के साधनों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि वे सभी पूर्ववत कायम रहे।

### शासन एवं श्रार्थिक व्यवस्था

मीर्य साम्रास्य की नींव पड़ने के समय तक की को शासन व्यवस्था थी वह बाद में कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ सुदृढ़ होती गई। मीर्य साम्रास्य के शासन संगठन का वर्णन कीटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मीर्य राज्य लोक हितकारी राज्य या जिसका प्रधान उद्देश्य प्रवा की मलाई करना था। शासित वर्ग के सन्तोष में शासक का सन्तोष या। सातवीं सदी तक मीर्यों की परम्परा कायम रही। पॉचवीं सदी में गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम थी। सभी लोग शान्तिपूर्व अपने-अपने कारोबार में व्यवस्थ थे; राज्य की ओर से अनावश्यक कोई इस्तचेप नहीं होता था। विदेशी भी मारत में आकर अमण था अध्ययन का कार्य करते थे और राज्य की ओर से अतिथि-सन्कार किया जाता था। हर्ष के समय में भी यही स्थिति रही। टैक्स साधारण था और बलात् नेगारी नहीं ली जाती थी। राज्य की सूमि कोतने वाला उपव का है माग सरकार को देता था। राजकीय भूमि के ४ माग थे। प्रथम माग की आय का उपयोग राज्य प्रवन्ध में, हितीय माग की आय का उपयोग मंत्रियों एव अफसरों के वेतन देने में; तृतीय माग की आय का उपयोग प्रतिमाशालियों को इति देने में और चौथे की आय का उपयोग धार्मिक सम्प्रदायों को दान देने में किया जाता था। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में और हुएन सांग हर्ष के समय में भारत आये थे।

समान में लोगों की ग्रार्थिक स्थिति सन्तोषजनक थी। भारत समृद्धिशाली देश था। गुप्त काल में शान्ति एवं व्यवस्था थी। श्रतः कृषि, वाखिक्य, व्यवसाय की उन्नति दुई। विदेशों से भी न्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में मोग-विलास की वस्तुएँ जाती यों ग्रीर राजधराने की लियों मारत की रेशमी तथा मसलिन की प्रशासा ग्रीर व्यवहार करती थीं। वहाँ से सोने-चाँदी लाये जाते थे। मदुरा में रोम के सिक्के पाये गये हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिये मार्ग सुरचित बनाये रखे जाते थे। सक्कों, नदियों ग्रीर समुद्रों के द्वारा व्यापार किया जाता था। पश्चिम में रोमन साम्राज्य से ग्रीर पूरव में जावा, सुमात्रा तथा चीन से व्यापारिक सम्बन्ध था। पूरव में ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बन्दरगाह या। पहले की तरह श्रमी भी व्यापारियों श्रीर व्यवसायियों के स्वतंत्र संघ होते ये जो सहयोग समिति, बीमा कम्पनी श्रीर टेकनिकल स्कूल के कार्य करते थे।

भारत की विशेषताएँ और देन

भारतीय सम्यता एवं संस्कृति नित्य और अभिट है। आज से लगभग पाँच-छुः हजार वर्ष पहले इसकी नींव पड़ी और यह नींव हिलने-इलने की बात तो दूर रही सदा हद होती गई, जिस पर भारतीय सम्यता की विशाल इमारन खड़ी हुई। भारतीयों के गव का यह विषय है कि उन्होंने दूसरों को ही बहुत कुछ दिया है किन्तु उन्होंने उनसे बहुत कम प्राप्त किया हैं। ३००० वर्ष ई० पू० में सिन्धु सम्यता निकसित हुई थी जो भारत की ही नहीं सारे विश्व की प्राचीनतम सम्यता मानी जाती है। प्रो० चाहल्ड का कहना है कि "उस समय भी उस पर हिन्दुस्तान की अपनी छाप पड़ चुकी यी और यह आब की हिन्दुस्तानी संस्कृति का आधार है।" "हिन्दू विचार के सबसे नये और सबसे प्राने रूपों में एक अट्ट कम मिलता है।"

श्रतः यह एक वहे श्राश्चर्य का विषय है कि किसी सम्प्रता का ऐसा लगातार सिल-सिला रहा हो। इसका कारण करा है ! कारण है मारतीयों के निशेष प्रकार के चरित्र। शान्ति-भियता, सहिष्णुता श्रीर व्यापकता उनके विशेष गुण रहे हैं। वे श्रपने इतिहास के किसी काल में भी मन्दान्य तथा इठघमीं नहीं रहे हैं। उनकी नीति श्रादान-प्रदान, समन्वय तथा समक्तीते की नीति रही है। मारतीय सम्यता तथा भारत के जीवन श्रीर राजनीति में श्रनेक जातियों का समावेश है। हिन्दू घम एक ऐसे विशाल समुद्र के समान है जिसमें श्रनेक विचार-घाराएँ शामिल हुई हैं। इसकी छत्रछाया में श्रास्तिक तथा नास्तिक, मूर्तिपूजक तथा मूर्ति विरोधी, हैतवादी तथा श्रहेतवादी सभी एक साथ रह सकते हैं। हिन्दू समाज में प्रचलित महेश पूजा श्रीर नागपछामी द्रविड प्रयायें है। विश्व के किसी भी धम में पेसी महान उदारता का समावेश नहीं पाया जाता है।

भारतीय सम्यता एवं संस्कृति त्याग श्रीर तपस्या, प्रेम श्रीर बन्धुत्व की भावनाश्रों से श्रोतप्रीत है। मीतिकता एवं श्रहमत्व की उपेद्धा की गई श्रीर नैतिकता तथा समत्व को प्रधानता दी गयी है। मेरा-तेरा की संकीर्णता के स्थान पर "वसुधैव कुटुम्बकम्" मानव कल्याण का श्रादर्श रहा है। बुद्ध श्रीर श्रशोक के उदाहरण मारतवर्ष के ही इतिहास में प्राप्त है, किसी श्रन्य देश के नहीं। बुद्ध ने सांसारिक सुखों की गोद में पले जाने पर भी मानव हित के लिये उनकी तिलाबिल दे डाली। श्रशोक ने हिंसा श्रीर साम्राज्य के युग में, सैनिक शक्ति रहते हुये, विजय की बड़ी में श्रहिंसा ग्रहण की श्रीर प्रेम तथा सदिच्छा से शासन किया। श्राज से हजारों वर्ष पहले श्रायं श्राव-मुनियों ने लोक हित, विश्व-

<sup>े</sup> प्राच्यविद् मैक्समूलर

वन्युत्व तथा सेवा मान का ब्रादर्श डपरियत किया था। उनके धार्मिक ब्रन्थ साम्प्रदा-यिकता एवं संकीर्णता से परे हैं ब्रीर उनके उपदेशों से किसी को किसी समय वास्तिवक सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है। मैक्समूलर ने दर्शनों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है ब्रीर कहा है कि "सुके जीवन में उनसे शान्ति मिली है ब्रीर मृत्यु के बाद भी सहायता मिलेशी।"

भारतीय सम्प्रता में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। भारतीय शिक्षा पद्धति उपयोगितावाद पर नहीं श्राधारित थी। व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नित इसका उद्देश्य था। श्रतः चरित्र-निर्माण पर श्रिषक कोर दिया जाता था। प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच श्रुषि श्राश्रम ही शिक्षालय थे। हॉ, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य मत धारण कर एकाग्रचित्त हो विद्याध्ययन करते थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि श्रनेक जातियों के पतन का मून कारण नैतिक भ्रष्टाचार ही रहा है।

मारतीय संस्कृति शरीर की विनाशता और आतमा की अमरता पर जोर देकर पुनर्जन्म का सिद्धान्त स्थापित करती है और निर्भयता की शिचा देती है। गीता बतलाती है कि शरीर परिवर्तनशील है किन्तु आतमा अपरिवर्तित है, अबर और अमर है और आत्मिक सुल-शान्ति के लिये निष्काम कर्म महामत्र है। भारतीयों ने अध्यात्मवाद को सर्वोच स्थान दिया है और अनेक राजनीतिक उथल-पुचल के बीच भी वे अपने इस लह्य को कभी नहीं भूते हैं।

भारतीय संस्कृति वन-प्रधान है। ऋग्वेद जो सनातन शक्ति का स्रोत है, वन देवियों की आराधना करता है। अनेक तपोवनों में ही आर्य ऋषि-मुनि रहते ये और अपने संस्कार तथा विचारों को विकलित करते ये। सस्कृति की सर्वोत्तम और सुन्दरतम चीजों का सद्भव निदयों के तट के जंगलों में ही हुआ है। भारतीय स्मरण मण्डार नन्दन वन के सुन्दरता से भरा हुआ है। कियों में श्रेष्ठ सीताबी के बीवन का सम्बन्ध वन से रहा है। यमुना तट पर बुन्दावन से भगवान् कृष्ण का सम्बन्ध रहा है। अतः भारतीय सम्पता में वनों का वड़ा महत्व है। मनुस्मृति में बुद्ध विच्छेदक को पापी और दण्ड का भागी कहा गया है। मत्स्यपुराण में भी ऐसा विधान पाया जाता है। अगिन पुराण में बुद्धों की पूजा की चर्चों की गई है।

एक लेखक ने हिन्दू धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "हिन्दू धर्म आशावादी है, निराशावादी नहीं; शानवादी है, अन्ध-मक्तिवादी नहीं; विकासवादी है, साम्प्रदायवादी नहीं; कर्मवादी है, माम्प्रवादी नहीं; बुद्धिवादी है, अन्धिवश्वासवादी नहीं; स्यागवादी है, मोगवादी नहीं, ईश्वरवादी है, पेगम्बरवादी नहीं; अहिसाबादी है, हिसाबादी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंग्दू धर्म की विशेषताएँ—स्वामी सत्यदेव परिज्ञाजक

नहीं; श्रध्यात्मवादी है, प्रकृतिवादी नहीं, श्रद्धात्रादी है, दासवात्रादी नहीं; प्रजातंत्रवादी है, एकाधिपत्यवादी नहीं; समाजवादी है, बोलशेविक नहीं।"

यदि तुलनात्मक दृष्टि से देला नाय तो प्राचीन युग में किसी अन्य देश की अपेचा भारत ने मानव समान को अधिक समृद्ध एवं सम्पन्न किया है। इसने दूसरी सम्पताओं को तो बहुत कुछ दिया है किन्तु स्वयं दूसरों से बहुत कम लिया है। मारत का संस्कृत साहित्य विश्व संस्कृति का अमूल्म मयडार है। इसके धार्मिक अन्य अध्यात्मवाद के सन्देश से गूँच रहे हैं निनके अध्ययन से आन्तरिक शान्ति प्राप्त होती है और नैतिक स्तर ऊँचा होता है। लिलत कला, वास्तु कला, दर्शन, िशान सभी चेशों में भारतीयों की मौलिक देन है और उन्होंने निश्व का नेतृत्व किया है। गियात, खगोल, ज्योतिप तथा चिकित्सा शास्त्रों में उनके अन्वेषयों ने कान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है।

राजनीतिक ज्ञेत्र में भी भारतवर्ष प्राचीन काल में श्रवणी रहा है। कुछ विद्वानों ने यूनान को राज-शास्त्र का सन्मदाता माना है, परन्तु यह विचार अमात्मक है। राजनीतिक विचारों का सन्म सर्वप्रयम मारतवर्ष में ही हुशा है। यूरोप में भवीं सदी ई॰ पू॰ तक राजनीतिक ज्ञान का श्रमान था। वहाँ सबसे एहते यूनान में भवीं सदी ई॰ पू॰ में प्लेगे और श्ररत् के साथ राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए; किन्द्र मारतीय राज-शास्त्र कोटिल्य श्ररत् का समकालीन था। चौथीं सदी ई॰ पू॰ के बहुत पहले से मारत-वर्ष में राजनीतिक चेतना थीं और मारतीय अन्यों को ही राजशास्त्र का मूल स्रोत मानना ठीक है। महामारत और रामायण में राजशास्त्र के विभिन्न पहलु औं पर समुचित प्रकाश हाला गया है। महर्षि व्यास ने बहुत वर्ष पहले महाभारत की रचना की थी। महामारत में-अनेक राज्यों का वर्णन हुआ है श्रीर युधिष्ठिर को चक्षवर्तों की उपाधि से विभूषित किया गया है।

### अध्याय ह

# यांगट्सी-हाँगहो घाटी की सभ्यता-चीन

भ्चीनियों का उत्थान

चीन एशिया महादेश का एक विस्तृत भूखगड है जो इसके दिखन-पूर्व में प्रशान्त -महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पूरव और दिखन-पूरव में समुद्र है, जाकी तीन और से पहाड़ तथा स्थल से यह घिरा हुआ है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ विश्व के अन्य स्थलों की अपेद्धा जातीय मिश्रण बहुत कम या नाम मात्र का हो सका। यहाँ के निवासी मंगोल जाति के थे। उन्होंने निर्वाध गति से अपनी सम्यता का विकास किया। चीन की जलवायु समशीतोष्ण यी और वहाँ यांगट्सी तथा हाँगहो नाम की दो बड़ी नदियों बहती हैं। अतः मिश्र-मेसोपोटेमिया तथा मारत-वर्ष के समान चीन में भी उच्चकोटि की सम्यता का विकास हुआ। चीन और मारत में प्राचीनकाल से ही गहरा सास्कृतिक सम्बन्ध रहा है। यह सम्बन्ध भी चीन के उन्कर्ष में सहायक सिद्ध हुआ।

#### राजनीतिक इतिहास

पुष्ठमूमि

किसी देश के अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये ऐतिहासिक चतान्त एक प्रमुख साधन है। अन्य सभी देशों की अपेद्धा लिखित ऐतिहासिक चतान्त चीन में ही अधिक पाया जाता है। अतः ऐतिहासिक चतान्त के ही आधार पर चीन का हाल विशेष युविधापूर्वक जाना जा सकता है। सर्वप्रयम चीनी इतिहासकार सुमशीन को माना जाता है जिसका काल प्रयम सदी ई॰ पू॰ है। वह पीत सम्राट् ह्याग्टी (२६६७-२५६८ ई॰ पूर्व) के समय से हाल लिखता है। अनुअतियों के अनुसार तो चीनी सम्यता हजारों वर्षों की पुरानी है। किन्तु मारतीय अनुअतियों के जैसा चीनी अनुअति में भी बहुत ऐसी बातें हैं जो वास्तविकता से दूर मालूम होती हैं।

पीले सम्राट् के पूर्व चीन कबीलों का वास-स्थान था जो श्रापस में लहा-मगड़ा करते ये। कोई व्यवस्था नहीं थी। होँगटी ने श्रपनी सैन्य शक्ति के द्वारा सभी प्रदेशों को जीतकर एकता स्थापित की श्रोर चीनी साम्राज्य की नींव खड़ी की। उसने समाब का संगठन किया श्रोर शासन व्यवस्था चलायी। वही चीनी समाब का संस्थापक कहा जा सकता है। फिर मी २२०० ई० पूर्व तक का पूरा हाल नहीं मिलता है। २२०५ ई० पू० में या श्रो नाम का सम्राट् हुश्रा जिसने शिया वंश की नींव डाली। शिया का श्रम्ब होता है सन्यता। इसी समय से गही के लिये पैतिक अधिकार की प्रया कायम हुई। इस वंश का राज्य ४३६ वर्षों (२२०५-१७६६ ई० पूर्व) तक रहा और १८ पीढ़ियों में १७ समाट हुए। इसका अंतिम राजा "च्या" अत्याचारी या जिसे एक सरदार गही से हगकर ल्वयं सम्राट् बन गया। इसके बाद शैंग (चीन) वंश स्थापित हुआ जिसका राज्य ६४४ वर्षों (१७६६-११२२ ई० पूर्व) तक रहा। इसमें १६ पीढ़ियों में २८ सम्राट् हुए। शैंग राजाओं के समय में देश की विशेष उन्नति हुई। इस काल की कला और दस्तकारी की कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं। सम्राट् ने अपनी शक्ति सुद्ध कर ली और सम्यता के विकास में हाय बँग्रये। चीनी लोग लेखन कला को जानते थे। उनकी लिपि में भी संकेत या चित्र ही होते थे, अवहर नहीं। ये चित्र बांस, लकि हयों वा हिट्ठों पर अंकित किये जाते थे। हुणों के आक्रमण के भय से सारे देश में एकता की मावना जायन थी। शैंग वंश का अंतिम सम्राट् अयोग्य एवं अत्याचारी था। उसे गही से उतार कर बवांग ने ११२२ ई० में चाऊ वंश के राज्य की स्थापना की। चीन के इतिहास में यह द्वितीय काल्त थी और इसमें ववांग को जनता की भी सहायता मिलीयी। वीनी जनता यह समकती थी कि अत्यायी राजा को पदच्युत करने का उसे अधिकार है। याऊ वंश का शासन

चाऊ वंश का राज्य काल चीन के इतिहास में एक नया ही युग टपस्पित करता है। यह चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस वंश के ३७ सम्राटों ने ३३ पीढ़ियों में ८६७ वर्षों (११२२-२५५ ई० पू०) तक राज्य किया। सभी राजवंशों से इस वंश का शासन अधिक काल तक रहा और शायद विश्व में ही किसी राजवंशों से इस वंश का शासन अधिक काल तक रहा और शायद विश्व में ही किसी राजवंश का शासन इतना दीर्वकालीन नहीं रहा है। चाऊ वंश के राज्य की सीमा बहुत विस्तृत नहीं यो। मचूरिया, मंगोलिया तथा तिन्वत इस राज्य में सम्मिलित नहीं थे। राज्य की सीमा पर कुछ अवीनस्य शासक थे। राज्य की राज्यानी हांगहो नदी के किनारे सिगनफू नगर में स्थित थी। इस काल में सम्यता और संस्कृति के हर चेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। चाऊती नामक पुस्तक में इस काल के नियम और शासन प्रया का वित्ररण लिखा गया है। इसके पढ़ने से राजाओं की शक्ति एवं प्रतिमा का पता लगता है जिसे कोई चीनी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। स्वतंत्र दंग से विचारने और अध्ययन करने का यह युग या। राज्य भर में बहुत से विद्यालय खोले गये थे और कुछ विद्यान इतिहास तथा काव्य प्रन्य लिखने लगे थे। ५वीं सदी में वेंकिंग प्रणाली का भी विकास हो गया या और सिक्ते का भी प्रयोग होने लगा या। इसी काल में कनप्रयूशस और लाओने जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे।

इस युग की श्रौर दो बातें उल्लेखनीय हैं—सामंतशाही प्रयाली की प्रगति श्रौर

नवीन भूमि प्रबंध । सामंत प्रया का आरम्भ तो पीले समाद् के ही समय से हुआ या किन्तु इसकी गति वही ही मंद यी। इस काल में इसका पूर्ण विकास हो गया और अंत तक लगमग ५ हवार छोटी-छोटी रियासतें भी बिन पर कुछ थोड़े से शक्तिशाली बाएकों का अधिकार था। परंतु चीन की सामंत प्रया पाश्चात्य सामंत प्रया से मिन यी न्योंकि यह प्रवातंत्र के ही ग्राचार पर अवसम्बत थी। भूमि-प्रबंध का भी एक नया तरीका चलाया गया जो वर्तमान साम्यवादी प्रया से बहुत कुछ मिलता है। सम्पूर्ण भूमि पर राष्ट्र का अधिकार समका जाता या और जनसंख्या के आधार पर सम माग में बाँट दिया जाता था।

चाऊ वंश के राज्य के ख़ांतिम समय में अराजकता की वृद्धि होने लगी यी। इस समय ७ प्रमुख रियासतें यीं जिनमें चीन की रियासत सवंशक्तिशाली यी। इसका गवर्नर चेन या। इसने चाऊ वंश का ख़ंत कर डाला और चिन वंश की नींव डाली जिसके नाम पर इस देश का नाम हुआ।

# बाबोजे और कनम्यूरास

चाऊ वंश के पतन-काल में देश की स्थित बड़ी विपम हो गई थी। साम्राज्य कई हकड़ों में विमक्त हो गया या। अराबकता और अनीति केल रही थी ऐसे ही समय में लाओंने, कनफ्यूशस, मेन्सियस तथा मोने नैसे उन्नकोटि के विचारकों तथा दार्शनिकों ने चीन में जन्म लिया था। लाओंने और कनफ्यूशस चीन के सुप्रसिद्ध सुवारक एवं दार्शनिक हैं और खुद्ध के समकालीन । इन महात्माओं ने अपने आचरणों और विचारों से मानव समाब को बहुत ही प्रमावित किया है। इन सबों के विचारों में बहुत कुछ साम्य भी पाया जाता है। सभी शान्तिप्रिय व्यक्ति ये और आचरण की पवित्रता पर नोर देते थे। कालान्तर में तीनों महात्माओं को लोग देव रूप में पूजने लगे और उनकी मूर्तियों निर्मित तथा स्थापित होने लगीं।

#### लाश्रोजे

लाम्रोजे एक पुस्तकालय का अध्यक्ष था। बुद्ध की भौति वह भी संसारिक मोगविलासों की उपेद्धा करने श्रीर सादा तथा पवित्र जीवन के व्यतीत करने पर जोर देता
था। उसके उपदेश कनस्यूशस के उपदेशों की अपेद्धा विशेष रहस्यपूर्ण होते ये श्रीर
वे यीगिक कियाश्रों से विशेष सम्बन्धित थे। उसने धार्मिक द्वेत्र में ख्रास्तिकता तथा
दार्शनिक द्वेत्र में समत्व बुद्धि जैसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था। उसका चलाया
हुआ धर्मताश्रो कहलाता है जिसका अर्थ मागं होता है। यह बुद्ध के अष्ट मार्ग से मिलताजुलता है। इस सम्बन्ध का उसने एक अन्य भी रचा था। वह अधिकतर कथाश्रों तथा
पहेलियों के रूप में लिखता था। दक्तिनी चीन में उसका प्रमाव विशेष था।

कनक्यूशस--५५१-४७६ ई० पूर

कनिष्या का जन्म लू ( ऋषुनिक शानटंग ) प्रांत में हुआ था। इसका पिता एक रैनिक या किन्तु कनक्ष्यूशस ने एक अध्यापक का जीवन आरम्भ किया। उसके उपदेश रहस्यपूर्ण और जटिल नहीं ये बल्कि बुद्ध के उपदेशों की मौति स्पष्ट श्रीर सर्वमान्य ये। बुद्ध की मौति कनक्ष्यूशल भी शान्तिप्रिय था श्रीर अध्यात्मवाद की गहराई में नहीं



कनप्युशस चित्र २१

वतरा। वह कोई वर्म संस्थानक या प्रचारक नहीं था बल्कि नीति उपदेशक या। वह एक ही देवता और एक ही सम्राट् को मानवा या। वह यूनानी विचारकों तथा पैगम्बरों के समान सद्व्यवहार और सदा-चरण, सम्पता और शिष्टता पर ही खूब बोर देता था। वह प्राचीनता और पारिवारिक प्रेम की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था। शासन के मामले में उसका ख्याल था कि बुद्धिमानों और शिक्तिों को ही प्रथम स्थान मिलना चाहिये। वह धर्म और राजनीति को परस्पर विरोधी नहीं मानता

या। शासक बनकर अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये उसकी अमिलाषा भी यी। ५१ वर्ष की उम्र में उसे एक प्रान्त का शासक भी बना दिया गया। उसका शासन प्रबन्ध इतना सकल श्रीर उत्तम या कि उसके राज्य में अपराध छुप्तप्राय होने लगे। इसका परिणाम हुआ कि अन्य शासक उससे ईप्या-द्रेष करने लगे श्रीर लू प्रान्त के शासक ने उसे पदच्युत कर दिया। जिसके हाथ में अधिकार रहता है वह अयोग्य होने पर भी अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। यह बड़ी बुरी और भयानक बात है। फिर भी इससे कनप्यूशस के विचारों के प्रभाव में कभी नहीं हुई और वह लोगों को सतत प्रमावित करता रहा। आज भी खबकि उसको मरे लगमग दाई हजार वर्ष हो गये बहुत से लोग उसके अन्यों का बड़ी ही अभिक्षित के साथ अवलोकन करते हैं।

#### चिन वंश का शासन

चेन इस वंश का प्रथम सम्राट् हुन्ना को अशोक का समकालीन या। त्रव साम्राट्य का विस्तार होना शुरू हुन्ना। इसने सामन्तों को दबाकर देश में एकता स्थापित की। इसने पूर्व में जापान श्रीर दिखन में अनाम पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। शासन के लिये अपने साम्राज्य को ४० प्रान्तों में बॉट दिया। इसने केन्द्रीयं शिक्त सुद्ध की श्रीर वह विश्व विवय का स्वप्न देखता था। उसे आशा थी कि उसके

यंश का शासन सेकड़ों वर्ष तक कायम रहेगा किन्तु घटना-चक ऐसा हुआ कि चीन के इतिहास में सबसे कम उसी के वंश का शासन रहा। इसके कुल सम्राट् ४ हुए जिन्होंने ५० वर्ष तक (२५.४-२०५ ई० पूर्व) राज्य किया।

चेन के बाद तीसरा सम्राट्शीह हागटी के नाम से गद्दी पर बैठा जिसका अर्थ प्रथम सम्राट्होता है। वह रचनात्मक तथा प्वंसात्मक दोनों ही कामों के लिये प्रसिद्ध है। इसने शासन में पूर्ण केन्द्रीयकरण स्थापित किया। कई नहरें और सड़कें बनवाई । हूणों के हमले से अपने देश की रह्मा के लिये उसने महान दीवार का निर्माण किया। विश्व के ७ आश्चयों में इसका भी एक स्थान है। यह १८०० मील लम्बी २२ फीट कँची और २० फीट चौड़ी है। १०० गज की दूरी पर ४० फीट कँची लगमग



# चीन की महान् दीवार चित्र २२

१०,००० मीनार बनवाई गई है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसका कुछ भाग जहाँ-तहाँ पहले से भी बना या। जो हो, हाँगारी ने १० वर्षों में ही लोगों से बलपूर्वक काम लेकर इसे पूरा किया या। इससे वह प्रिय शासक न रहा बल्कि पीड़क तथा शोषक सममा जाने लगा। किन्तु उसकी अप्रियता में बृद्धि करने वाला उसका दूसरा कार्य या। उसने प्राचीन संस्कृति के विस्त्र एक विद्रोह खड़ा कर दिया। वह केवल युद्ध का प्रेमी था। प्राचीन अन्यों का अध्ययन रोक दिया गया और ऐसे अन्यों के प्राप्त हो जाने पर उन्हें अप्रि में मौक दिया जाता था। कितने पुस्तकालय जला दिये गये। विद्रानों को कॉसी दी जाती या महान दीवार में जुन दिये जाते। कितने तलवार के घाट उतार दिये जाते और कितने जन्मभूमि से निवासित कर दिये जाते। इस कारण से वह प्रजा की घृणा और रोज का पात्र बन गया। उसके विश्व ल्युपाङ नाम के एक

सामान्य व्यक्ति के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह कर दिया। अपने कम के अनुसार सबकी फल मोगना ही पड़ता है। को दूसरों पर आत्याचार करता है दूसरे भी उसके साथ वैसा ही या उससे भी अधिक आत्याचार करते हैं। .यह क्रम चलता रहता है। हांगरी की तो मृत्यु हो गई किन्तु उसके वंशज भी जनता की नम तंलवारों के शिकार हुए। उसके कुल के राज्य का ही आंत हो गया। एक नये हान वंश की स्थापना की गई। यह सार्वजनिक क्रान्ति का प्रथम उदाहरण था। चिन वंश का इस प्रकार अंत तो हुआ किन्तु उसकी दो कीर्तियों रह गई—देश का नाम और मजबूत केन्द्रीय शासन। अब तो यह मालूम ही हो गया कि इस वंश के शासन के पहले चीन का नाम कुछ दूसरा था। वह नाम था—वुंगहा या चुंको जिसका अर्थ होता है फूल के मध्य या मध्य देश। सर्व प्रथम एक हढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य की भी स्थापना हुई।

हान वश का शासन

हान वंश का राज्य काल ४२ ६ वर्षे तक (२०५ ई० पू०-२१६ ई०) रहा। चीन के इतिहास में यह राज्य-काल गीरवर्षे है। इसे द्वितीय 'स्वर्ण युग' माना जाता है। साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ। मध्य पश्चिया में पामीर और कोकनद को अधिकृत किया गया। मारत, पश्चिमी वुकिस्तान, तिक्वत आदि देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ। इस वंश में दुती (१४०-८७ ई० पू०) और वान्गमेंग (८-१३ ई०) दो प्रसिद्ध शासक हुए। इनके समय में राज्य की सीमा कोरिया से लेकर कास्पियन सागर तक कैली यी। इसी समय रोमन साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। रोम के साथ भी चीन का सम्बन्ध स्थापित था। साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। रोम के साथ भी चीन का सम्बन्ध स्थापित था। साम्राज्य पर हूणों की बार-बार आक्रमण होता था किन्तु वे भगा दिये जाते थे। मंगोलिया और उत्तरी प्रदेश भी साम्राज्य में मिला लिये गये। मोटे तौर पर वर्तमान चीन की सीमा निर्धारित हो गई।

केवल साम्राज्य का ही विस्तार नहीं हुन्ना, शासन में सुदृद्वा श्रीर उदारवादिता का संचार किया गया। उत्तरी श्रीर पश्चिमी सीमाश्रों पर शांति स्यापित हुई। सामन्त प्रया के श्रवशेष का नाश किया गया। सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिये प्रतियोगी-परीज्ञा प्रयाली का प्रचलन किया गया। श्रव चापल्सी श्रीर निकटता के बदले योग्यता के श्राचार पर सरकारी नौकरियों मिलने लगीं। श्रव कुलीनों का प्रभाव जाता रहा। यह संसार के इतिहास में पहला उदाहरण या। योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति से सरकारी नीति में भी परिवर्तन हुन्ना। जनहित के श्रवेषों कार्य हुए। नमक, लोहा, सिक्ता श्रादि कई चीजें सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया। सिचाई का प्रवंध श्रीर व्यापार का नियमन हुन्ना। पश्चिमी प्रदेशों से व्यापार होने लगा। मध्य एशिया वाले चीनी वस्तुश्रों के लिये साम्राज्य में प्राया लूट-राट किया करते थे किंतु उनके साथ व्यापारिक संबंध हो जाने से उनकी यह प्रवृत्ति जाती रही। व्यापार के द्वारा ही उनकी श्रावश्यकताएँ

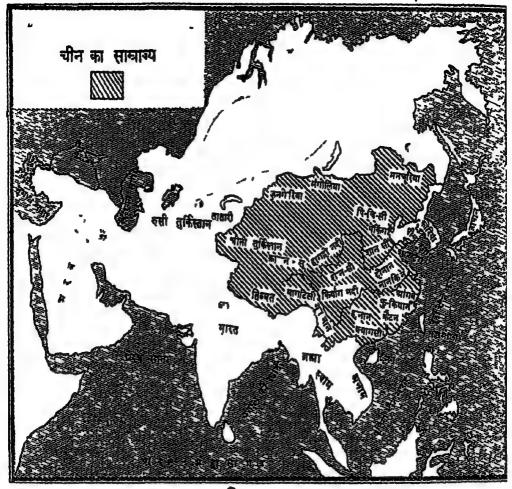

चित्र २३

पूरी होने लगीं। श्राय-कर भी प्रचलित किया गया श्रीर किसानों को राज्य की श्रीर से सूदरहित कर्ज दिया जाने लगा। इसके सिशा कनप्यूशस के सिद्धालों श्रीर श्रन्य प्राचीन अन्यों का प्रकाशन श्रीर श्रव्ययन विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। हान राजकुल एक श्रीर श्रपूर्व घटना के लिये प्रसिद्ध है। वह घटना है मुद्रणालय का श्राविष्कार श्रीर सागज का प्रयोग। श्रतः इस काल में, साहित्य की जो पहले च्हित हुई थी, बहुत श्रंशों में उसकी पूर्ति हो गई।

यह साम्राज्य काल चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मिंगटी नाम के सम्राट ने किसी रात एक स्वम में कोई मूर्ति देखी। अतः उसने भारतवर्ष में कुछ दूतों को में जा। ये दूत बुद्ध की मूर्तियों और कुछ धार्मिक ग्रन्य भारत से लेकर चीन लौटे। मिंगटी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ६७ ई० में राजधानी में एक बिहार बनवाया गया और बौद्ध ग्रन्यों का चीनी भाषा में अनुवाद कराया गया। अब इस धर्म का चीन देश में क्रमशः प्रसार होता रहा और वहाँ के कला-कीशल, रहन-सहन पर इसका गहरा ग्रसर दीख पढ़ने लगा।

इस राजवंश के समय में भारत और चीन में पर्याप्त राजनीतिक संबंध रहा। चीनी सेनापित पनचाव के नेतृत्व में राज्य विस्तार को देख कर तत्कालीन कुशांन सम्राट सशंकित हो रहा था। उसने मित्रता करने के लिये पनचाव की लड़की से विवाह करना चाहा। इस उद्देश्य से पनचाव के यहाँ एक दूत आया। किंतु पनचाव ने रंज होकर दूत को पकड़वा लिया। इस पर कुशान सम्राट ने चीनी तुर्किस्तान पर आक्रमण कर दिया किंतु उसकी हार हो गयी और चीन को कर देने के लिए स्वीकार करना पड़ा। लेकिन कुछ ही काल में स्थिति बदल गई।

### चीनी सभ्यता एवं संस्कृति

मिश्र, वेशीलोन श्रीर भ रत की सम्भवा की भाँति चीन की सम्यवा भी प्राचीन ही मानी जाती है। २००० ई० पू० के लगमग चीन में भी सम्यवा का विकास एक हद तक हो चुका था।

राजनीतिकं संगठन

प्राचीन चीनी भिन्न-भिन्न कुलों में विभक्त थे। प्रत्येक कुल का एक प्रधान या कुलएति होता या जिसका कुल के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता या। कालान्तर में यह
एद पैतृक बन गया और याओ नामक एक कुलपित ने सम्राट की उपाधि घारण कर
ली। इस तरह चीन मे राजतंत्र प्रणाली का उदय हुआ। इसके साथ ही निरंकुशता
का भी विकास होने लगा या। राज्य एक बहुत बड़ा परिवार या जिसका प्रधान सम्राट को
माना जाता या। सम्राट ही सर्वेसवां था और वही चीनियों का भाग्य-विचायक या।
राजकुमारों की शिक्ता-दीक्ता बड़ी सावधानी के साथ होती थी। सम्राट की इच्छा सर्वोपरि यी और वह देव तुल्य पूजा जाता था। उसकी उपासना होती थी। श्रींग राजवंश
के शासन काल में केन्द्रीय सता सुदृद्ध थी और अधीनस्य राज्य सम्राटों को नियमित
स्प से कर तथा भेट दिया करते थे। किंतु चाक राजवंश के समय में सामन्तवादी
प्रया के विकास से केन्द्रीय शक्ति में दुर्वलता उर्ज़ हो गई। लेकिन यह स्थिति दीर्घ
काल तक न रही। चिनवंशीय सम्राटों ने सामंतवादी प्रया का श्रंत कर सुदृढ़ केंद्रीय
शासन स्थापित किया। शासन में जमींदारों का विशेष प्रमाव था क्योंकि ये वनी-मानी
तमा पढ़े-लिखे होते थे।

विद्या एवं लेखन कला

अन्य सभ्य देशों की मौति चीन में लेखन कला का प्रारम्म २००० वर्ष ई० पू० ये हो चुका या। लेकिन यह अन्य देशों की लिपियों तथा लिखावटों से विलकुल ही भिन्न रही है। इसमें वर्ण माला का सर्वया अमाव रहा है। विविध वस्तुओं और विचारों के लिये अलग-अलग चिन्ह या संकेत मान लिये गये हैं। ये चीनियों की कल्पना के आधार पर निश्चित किये गये हैं और इनकी संख्या लगमग ४०००० है। अतः चीनी खेलन कला का श्रम्थास करना कोई साधारण बात नहीं है। साधारणतः प्रत्येक चीनी लगभग ४००० चिन्हों से परिचित रहता है। ये संकेत-चिन्ह श्रन्य भाषाश्रों के समान बाँये से दाँये या दाँये से बाँये की श्रोर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की श्रोर सम्ह



चीनी लिखावट चित्र २४

क्य में लिखे या खापे बाते हैं। लिखने के लिये पहले नुकीली कलम का और बाद में ज्ञा का उपयोग किया जाता था। राज्य में लेखकों का सर्वदा से विशेष मान होता आया है। अधिक से अधिक संकेत विशें का जानना ही विद्वा का माप-दयह था। चीनी कागब बनाना भी जानने थे। पहले बाँस और लकड़ी के दुकडों को चिकना कर लिखने का काम किया जाता था। उसके बाद रेशम का कागब बनने लगा। दूसरी सदी के प्रारम्भ से चियहे, सन और कुछ विशेष प्रकार के बुचों की छाल मिला कर अच्छा कागब तैयार होने लगा। सेलन कला और कागब निर्माण से परिचित होने के कारण विद्या और साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी थी। विद्या तथा शन की प्राप्ति अध सर्वसाधारण के लिये भी सम्भव और सलभ हो गई।

चीनियों के ५ घार्मिक ग्रन्य हैं जो आयों के वेदों के समान ही वहें सम्मान की हिंहें से देखे जाते हैं। ग्रन्य के लिये किंग शब्द का व्यवहार होता है। शुकिंग उनका प्राचीन ग्रन्य है जिसमें राजनीति एवं कान्त सम्बन्धी चर्चा है। बाईकिंग आध्यास्मिक ग्रन्थ है: शिकिंग एक काब्य है; लिकिंग में उत्सव सम्बन्धी विधियों का वर्णन है श्लीर शुनसिन कनभ्यूशस के काल का इतिहास है।

उद्योग-वंधे

कृषि श्रीर व्यापार करना चीनियों के प्रमुख व्यवसाय ये। कृषि तो उनका श्रादिश पेशा या। सिचाई के लिये अनेक नहरों का निर्माण हुआ या। माल मवेशी भी पाले बाते ये। व्यश्वाय के भी कई कार्य होते ये। बोने, बाँदी, लोहे जैसे घातुओं की चीज बनती यों। सूनी और रेशमी बल भी हुने जाते थे। चीनी रेशमी बल पंधार भर में विख्यात था। चीन के राबद्वत दूसरे देशों में कुछ रेशमी क्य मेंट स्वस्प लिये बाते थे। कियाँ कातने और बुनने के कामों से मली माँति परिचित यीं। मिही के बर्तन भी बनते थे किन्तु चीनी वर्तन १००० ई० पू० के बाद से ही बनने लगे। चीन की बनी बस्तुओं को बाहर मेजा बाता था। चीनी ब्यापार कार्य में बड़े ही निपुण होते ये और समाज में उनका एक वर्ग ही स्थापित था। मंगोलिया, मध्य एशिया, फारस, भारत, रोम साम्राज्य और पूर्वी द्वीप समूह से उनका ब्यापारिक सम्बव था। अन्य देशों से सभके होने पर कुछ नये-नये परिवर्तन हुए। अंपूर की शराब का प्रयोग होने लगा। घूर-बड़ी के बदले पानी-बड़ी का प्रचलन हुआ। रात-दिन के २४ वंटों को दो समान मागों में विभक्त कर दिया गया।

वीनी लिलत कला में निपुण थे। शिलर तथा चित्रकला के कई नमूने मिले हैं। शिलाओं पर रय शिकार, राबकीय खागत, मुईधनार, जुलूस आदि जैसे हरयों के चित्र बनाये बाते थे बो कला की हरिट से सबंश्रे कर नहीं तो निम्न भी नहीं हैं। एक प्रदेश में कुछ कर्ने मिली हैं जिनके अंदर दीवारों पर ऐसे चित्र पाये गये हैं। चित्रकला के विकास में लेखन कला से बहुत सहयोग मिला है क्यों कि चीनी मामा तो चित्रों से ही परिपूर्ण होती थी। उनकी चित्रकला पर मारतीय कला का भी प्रमाद है। वे कास हाथी दाँव के सुन्दर मूर्तिया भी बनाते थे। उनकी निर्माण कला की विशेषता विशालता नहीं थी। चीन में महान दीवार के सिवा विशाल गगनचुम्बी प्रासादों का अभाव था। अन्य देशों की माँति चीन में इंट और पत्यर का बहुत कम प्रयोग होता था। लकड़ी ही अधिक स्वयोग में लायी बाती थी। चीनी भवन यद्यपि विशाल नहीं होते थे तो भी वे मन्य अवश्य होते थे।

विज्ञान की उन्नति भी जीन में हुई। ह्यापे की कला का आविष्कार जीन में हुआ। श्रीर यहाँ से यूरोप में इसका प्रचार हुआ जिससे वहां पुनकत्यान (रिनासान्स) का आन्दोलन तीन्न गति से आगे बढ़ा। चीनियों ने ही कागज, कुतुबनुमा (कम्पास) और बारूद का भी आविष्कार किया और पीछे इनका प्रचार अन्य देशों में हुआ। कागज तया छापे के आविष्कारों ने विश्व के सांस्कृतिक विकास को बहुत ही आगे बढ़ाया है। सम और समाज

चीनी प्रकृति के कुछ तत्वों को मानते और पूजते तो ये किन्तु उनमें पूर्वजी की उपायना की ही प्रधानता रही है। वहाँ मिश्र और वेबीलोन की मौति देवालयों, मंदिरी और पुरोहितों का अभाव रहा है।

लाशों श्रीर कनप्यूशस के घार्मिक विचारों की चर्चा की बा चुकी है। दोनों ही का विश्वास किसी एक ही सर्वशिक्तमान देवता में या। लेकिन इन नेताओं ने ईसाई या इस्लाम जैसा कोई घर्म नहीं स्थापित किया। उनके उपदेशों का सम्बन्ध दैनिक श्राचार-क्यवहार से या। उनके बाद चीन में बौद्ध घर्म का मी प्रचार हुआ। बुद्ध चीन के भी घर्मगुरु बन गये। चीनी ईन तीनों घर्मगुरुओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इनकी शिक्षाएँ तीन महान शिक्षाओं के नाम से देश मर में प्रचलित थीं। इन समी धर्माचारों ने प्रेम तथा अहिसा पर विशेष कोर दिया है।

समात्र ४ वर्गों में विभक्त या, (क) बुद्धि बीवी, (ख) क्रवक, (ग) कारीगर श्रीर (घ) व्यापारी । समाज में सम्राट् का स्थान श्रीर परिवार में पिता का स्थान सनेंच्च रहा है । भारत के ब्राह्मणों श्रीर च्हियों के समान चीन में कोई वर्ग नहीं रहा है । विशाधन श्रीर ज्ञान प्राप्ति के स्थाल से तो चीन में भारतीय ब्रह्मणों के सा शिच्चित वर्म था। किन्तु भारत में कालान्तर में ब्राह्मण होने का श्राधार जन्म हो गया। पर चीन में जन्म नहीं, योग्यता के ही श्राधार पर कोई भी शिच्चित वर्ग का सदस्य श्रीर उस सम्मान का पात्र हो सकता था। चीन में अन्य वर्ग का कोई भी शिच्चित वर्ग में श्रा सकता था किन्तु भारत में श्रन्य तीन वर्गों का व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता था। यह बात दोनों देशों में श्रमी तक देखने में श्राती है । चीन में इस शिच्चित वर्ग को मंडेरिन के नाम से पुकारते हैं। किर चीन देश में चित्रयों के जैसा कोई लड़ने वाली जाती नहीं है । युद्ध हिसादि वहाँ बहुत हेय पेशा समक्ता गया है श्रीर स्मिहीन क्रवक श्रीर मजदूर ही वहां सेना में भर्ती किये जाते थे। कारलाइल महोदय की दृष्टि से यदि शिच्चितों को सर्वोच्च पद नहीं दिया जाय तो समी विधान श्रीर पार्लियामेट व्यथे की चीज सावित होंगी। चीनी सम्यता के गुणा-दोष

गुगा—चीनी सभ्यता में कई गुगा पाये जाते हैं और भारतीय सम्यता से कई बातें मिलती-ज़लती हैं:—

१ स्थायित्व—मिश्री, बाबुली, भारतीय और चीनी ये ही ४ जातियों हैं जिनकी सभ्यताएँ सबसे प्राचीन रही हैं। मिश्री और बाबूली सम्यताएँ तो कब न पृथ्वी के गर्भ में चली गई लेकिन भारतीय और चीनी सम्यताएँ कई विषम अवस्थाओं से गुजरते हुए आज भी वर्तमान है। ये ही दोनों देश अपनी भाषा और साहित्य, अपने धार्मिक विश्वास तथा कर्मश्रंह और अपने सामाजिक रीति-रिवाकों का ३ हजार वर्षों से अधिक का अट्ट विकास उपस्थित कर सकते हैं।

२. शान्ति-िपयता—भारत और चीन—दोनों ने ही यद्यपि अपनी रहा के लिये युद्ध का ग्राअय लिया है फिर मी शातिपियता ही इन सभ्यताओं का ज्ञाचार रहा है। दोनों देशों की सम्पताएँ मानवोचित गुर्णों से परिपूर्ण थीं। इनमें विद्या तथा विद्वानों का समुचित सम्मान किया जाता या। शिव्हितों का समाज में सबोंगरि स्थान या। चीन ने बारूद का आविष्कार कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिमा का परिचय दिया; किन्तु पाश्चात्य देशों ने उसे ध्वंशात्मक कामों में लाकर अपनी पाश्चिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है।

- ३. समन्त्रयता—दोनों सभाताएँ समय-समय पर निदेशियों के सम्पर्क में ब्राई हैं किन्तु समन्त्रयता या सानक्षस्य की शक्ति इतनी दृढ़ रही है कि ये दूसरी सभाताओं को ब्रयनाते रहे हैं किन्तु अपनी सभाता की गहरी ब्रामिट छाप कायम ही रहती श्रायी है। लेकिन भारतीयों की समन्त्रय शक्ति चीनियों से दृढ़तर रही है।
- ४. मीलिकता—भारत और चीन दोनों देशों की सभ्यताएँ मौलिक और रचनात्मक हैं। जैसा अभी कहा गया कि वे दूसरों से चीजों को लेते आये हैं किन्तु अपनी मौलिकता अपनी देशीय छाप बनी रही है।
- ४. व्यापकता—मौगोलिक दृष्टि से भारत और चीन दोनों की सम्प्रताएँ विस्तृत होनों में प्रचारित थीं। एक चीन का हो त्रफत यूरोप से भी कहीं श्रिषक है और एशिया के हो त्रफत का है है फिर भी सम्पूर्ण चीन में एक ही भाषा और लिपि का प्रयोग होता रहा है। भारत का हो त्र फत्त भी तो एक महादेश के समान ही है और यद्यपि भाषा, जिपि तथा अव कई दृष्टियों से विभिन्नता है फिर भी विभिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता रही है। दोनों की सभ्यताएँ अन्य धर्मों के प्रति भी सहिन्ना रही हैं।

६. कुटुम्ब प्रेम—दोनों देशों में कुटुम्ब प्रेम श्रीर श्रितिय सत्कार पर विशेष ध्यान दिया गया। किन्तु यह पारिवारिक प्रेम मानव समुदाय से प्रेम करने का आवार मात्र या।

इस प्रकार भारतीय और चीनी सम्प्रताओं में भी बहुत साम्य दीख पहता है लेकिन इस बात को नहीं भूजनी चाहिये कि चीनी सम्प्रता पर भारत का ही विशेष प्रमाय पड़ा है। दोनों में घनिष्ठ सास्क्रतिक सम्बन्ध या। बौद्ध धर्म को चीन ने जब प्रह्ण कर लिया तो यह सम्बन्ध और भी गहरा हो गया है। भारत तो चीन का तीर्थस्थान बन गया और बहुत से चीनी यहाँ आने-जाने लगे जिससे विचारों का आदान-प्रदान अनिवार्थ हो गया। कालान्तर में भारत ने चीन के सिवा कोरिया, स्थाम, मलाया, मध्य एशिया आदि देशों में भी अपनी सांस्कृतिक सत्ता स्थापित की। इस तरह समूची एशियायी सम्प्रता पर ही भारतीय सम्प्रता की अमिट छाप है।

भारत श्रीर चीन दोनों देशों की एक भारी तुष्टि भी रही है। वह तुष्टि है रूढ़ि-वादिता। कालान्तर में दोनों ही देश इतने रूढ़िवादी हो गये कि वे परिस्पिति के श्रुतकूल कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। दोनों देश श्रनेक श्रंविश्वासों के श्रुत्ते बन गये। इसके फलस्वरूप वे प्रगति की दौड़ में पीछे, पढ़ गये। इस दृष्टि से चीन तो भारत से भी श्रिषक बढ़ा चढ़ा था। हाल तक चीन में विदेशियों को नहीं जाने दिया जाता था श्रीर श्रन्य देशों की सम्पताओं को उपेदा की दृष्टि से देखा बाता या। चीन की रूढ़िवादिता का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि उसकी अवैशानिक, मही प्राचीन लेखन प्रणाली आज भी पूर्वनत् प्रचलित है।

भारत की दुलना में चीनी सम्यता प्रधानतः मौतिक थी। इसमें लौकिकता की प्रमुखता थी। उसका सम्बन्ध शारीरिक श्रायश्यकताश्रों से विशेष था। चीनियों के धर्म गुरु श्राथ्मा-परमाथ्मा, चन्म-मृत्यु के पचड़ों में नहीं पड़े।

वर्तमान परिस्पिति के अनुसार चीन कहाँ तक परिवर्तन करने के लिये तैयार है—
इसी पर उसकी महानता निर्मर करती है।

#### चीनी सम्यता की देन

चीनी सम्वता की बुटियों पर दृष्टिपात किया जा शुका किन्तु दुनियों की प्रत्येक चीन में, कम या श्रिषक, बुटि होती है। अतः चीनी सम्यता की विश्व को जो देन है उसे कदापि नहीं अनाया जा सकता। चीनियों ने वैज्ञानिक छेत्र में बड़ी उन्नति की दिशा-स्वक यंत्र (कम्पास), आन्नेयान्न (बारुद्द ), मुद्रण, कागन्न, चीनी वर्तन और देशमी काढ़े ये सभी चीनें चीन से ही विश्व को प्राप्त हुई हैं। दिशास्त्रक यंत्र, बारुद, कागन्न स्था क्रापेखाने के आविष्कार से मानव समान की प्रगति में बहुत सहायता मिली है। इन सभी चीनों ने विश्व की विचार-धारा में क्रांति उत्पन्न कर दी। अदर्शे के द्वारा यूरोप में इनका प्रचार हुआ। अतः १५वीं सदी में यूरोप के सांस्कृतिक पुनस्त्यान में चीन के सहयोग की उपेन्ना नहीं की चा सकती। यूरोर नव-आगरण के लिये यूनान के प्रति जितना ऋणी है, चीन के प्रति वह उससे कम ऋशी नहीं हो सकता।

चीनियों ने न्यापार पद्धित को भी प्रोत्साहित किया। इन्होंने सिक्के का प्रयोग किया श्रीर बैंकिंग प्रयासी का भी प्रचार किया। विश्व की कलात्मक जातियों से चीनी भी किसी से पिछे नहीं हैं। चित्र-तेखन कता श्रीर रंगसाबी में वे दच्च रहे हैं। चीनी मिट्टी के बतन बनाने में वे श्राहितीय ये श्रीर उनकी इन कृतियों का श्राष्ट्रिक काल में भी सम्मान किया जाता है। उनकी निर्माण कला का श्रमर स्मारक उनकी निर्मित महान् दीवार है।

सबसे बद़कर तो यह बात है कि मारत के जैसा चीन ने भी विश्व को शान्तिप्रियता स्रीर बन्धुता का पाठ पढ़ाया है। समाब के हित के लिये ब्यक्तिगत स्वार्थ का स्थाग करने स्रीर सन्य चर्मों के प्रति सहिष्णु बनने के लिये बतलाया है। इसने विद्या तथा विद्वानों का सम्मान कर नैतिकता की महत्ता स्थापित की है स्रीर विद्रोहात्मक मावनास्रों को दबाने का मार्ग दिललाया है। इस सम्बन्ध में कारलाइल महोदय का कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, "चीनियों के सम्बन्ध में सबसे रोचक बात यह है कि वे अपने साहित्यकों को अपना शासक बनाने का प्रयत करते हैं। सभी विधानों और क्रान्तियों का एकनात्र उद्देश, यदि उसका कोई उद्देश होता है, तो यही होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपना पय-प्रदर्शक बनावें। सबी बुद्धि वाला व्यक्ति सच्चा, न्यायप्रिय, दयालु एवं वीर होता है। यदि उसको शासक बना लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया; यदि इसमें अस-फज रहे तो चाहे द्वम असंख्य शासन विधान रखो और प्रत्येक प्राप्त में एक-एक पालियामेन्ट भी स्यागित कर लो, तो भी द्वमने कुछ नहीं प्राप्त किया।"

# अध्याय १०

# पाचीन एशियायी सभ्यता-फारस

मेदों का उत्थान-पतन

वेबीलोन और असीरिया के पूरव में फारस का देश रियत या। इसका नाम परिया'
भी या और आवकल इसी को ईरान भी कहा जाता है। परसुआ या पर्स नामक प्रान्त
के आधार पर यह देश परिया या फारस कहलाने लगा या। इसी देश में लगमग २०००
ई० पू० में आयों का एक दल एशिया के पूर्वी माग से कास्पियन सागर की ओर से
आकर बस गया। इसकी दो शाखायें यों—एक शाखा के लोग पूर्व में रहने लगे को
परियन कहलाते ये और दूसरी शाखा के लोग उत्तर-पश्चिम में रहने लगे को मेद (मीड)
कहलाते ये। मेद और परियन दोनों ही कमशः शक्तिशाली होते गये। ६०६ ई० पू०
में उन्होंने मिलकर असीरिया की शक्ति को चूर-चूर कर दिया। सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया
में मेदों की घाक लम गई। वेशीलोन का प्रसिद्ध राजा नेबुकेडनेजार मेदराजा हुनचन का
दामाद या। किन्दु शाख ही सत्ता के लिये आपस में होह होने लगा। एस्ट्यागिव नामक
मेद राजा बहुत ही निर्देश या, उससे प्रचा असंतुष्ट यी और यह मोग-विलास में
न्यस्त रहता या। अंत में मेद पराजित हो गये और पूर्वी शाखा के राजा गुस्ताष्ण एक
संगठित साम्राज्य स्थापित किया।

मेदों की सभ्यता

फारस मीडिया का बहुत ही ऋणी है। मीडिया ने सम्प्रता की नींव स्वापित की जिस पर फारस ने मन्य इमारत खड़ी की। मेदो ने लेखन कला में ठबति की। वे वर्णमाला का प्रयोग करते ये बिसमें कई अब्दर होते थे। मिट्टी की पिट्टियों के स्थान पर वे चमड़े के दुकड़ों पर लिखते थे। उन्होंने कई कानून बना रखा था। वे मवनों में स्तम्म का न्यवहार करते थे। परिवार में पिता का बहुत सम्मान होता था किन्तु उनमें बहु-विवाह प्रया प्रचलित थी। वे एक सर्वशिक्तमान देवता में विश्वास रखते थे जिस आधार पर अद्वैतवाद के सिदान्त का विकास हुआ।

फारसवासियों का उत्थान

मेदों के पतन के पश्चात् पारसवासियों का उत्यान तीन्न गति से हुआ। इसके अनेक कारण थे। सर्वंप्रयम मेदों ने उनके उत्यान के लिये नींव खड़ी कर दी थी। इस समय तक अन्य पड़ोसी राज्यों की शक्ति का मी हास होने लगा था। पारसवासी भोड़े का उपयोग बानते ये और प्रारम्भ में उन्हें अन्य बातियों से युद्ध करना पड़ा था।

अतः वे युद्धकुशल ये। उनका नैतिक स्तर भी उच या। भौगोलिक स्थिति भी उनकी उन्नति में सहायक सिद्ध हुई। फारस पर्वंत श्रेणियों से घरा हुआ एक विस्तृत पठार या। इसकी चलवायु शुक्त यी किन्तु हरी-भरी घाटियों भी यीं नहों फलों का उत्पादन खूब होता या। खनिन पदार्थ भी पाये नाते थे। वह भारत तथा पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित या। वह समुद्र के निकट भी या। अतः व्यापार की प्रगति में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

साइरस

गुस्ताप्य राजवंश में एक बढ़ा ही प्रतापी राजा हुआ को इतिहास में महान् साहरस के नाम से विख्यात है। उसने ५५०-५२६ ई॰ पू॰ तक राख्य किया। यह एक बहुत ही वीर और लड़ाकू शासक या। यह मीडों के अंतिम राजा इप्टवेगु का नाती लगता था । इसने एक विशाल और हद सेना स्यापित की । मीडों में अब फूट पैदा हो गया या जिससे लाम उठाकर साइरस ने उन पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। पूर्वी राज्य ने भी इसकी प्रमुता स्वीकार कर ली। काश्मीर, गांघार ब्रादि प्रान्त मी उसके हाय में चले आये । मध्य एशिया में वाह्लीक ( बल्ख ) और शक स्थान ( ऑस्सस श्रीर जैकसाटिंज के मध्य ) को मी इसने हड़प लिया । इस तरह नड़े वेग के साथ वह पश्चिम की श्रोर बढ़ता गया। एशिया माइनर में लीडिया नाम का एक प्रदेश या को धन-दीलत में एशिया के सभी देशों से बढ़-चढ़कर समका जाता या। इसका राजा क्रोस्स अपने वैमन के लिये ही इतिहास में प्रसिद्ध या । लीडिया के राजा से भी साइरस की मुठमेड़ हो गई जिसमें लीडिया के ही राजा को मुँह की लानी पड़ी। ५३६ ई० पूर में इसने वेबीलोन पर भी अपना द्वाय साफ किया और केल्डिया जाति की नवीन सभ्यता का अन्त कर डाला । इस प्रकार साइरस ने रोमन साम्राज्य के पूर्व एक विशाल तथा सुदृढ़ साम्राज्य स्पापित किया । यह पूरव में अफ़गानिस्तान से लेकर पश्चिम में एशिया माइनर तक और उत्तर में मध्य एशिया से दक्किए में फारस की खाड़ी तक फैला या। श्रव सेमेटिक जाति के स्थान पर आयों का मान्योदय हुआ और आर्य सत्ता के लिये रास्ता साफ हो गया !

साइरस एक सफल लड़ाकू ही नहीं या, वह प्रिय शासक भी 'या। वह अपनी प्रका के साथ निरंकुशता का व्यवहार नहीं करता या। वह उदार तथा सहित्या या। उसने यहूदियों को फिलस्तीन में शान्तिपूर्वक जाकर बसने की आजा दे दी थी। उसकी इन सभी कीर्तियों को देखते हुए उसे महान् की उपाधि से गौरवान्वित करना सर्वथा उचित प्रतीत होता है। ५२६ ई० पू० में यह महान् सम्राट् इस संसार से चल वसा। कम्बोज

साहरस के मरने के बाद उसका पुत्र कम्बोज (कैम्बीसिज) सिंहासनारुढ़ हुआ।

इसने ५२६-५२२ ई० पू० तक राज्य किया । इसने मिश्र को जीत कर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया । किन्तु वह क्रूर तथा अयोग्य या । अल्पकाल में ही इसके राज्य का श्रंत हो गया और गुस्ताष्प राज्यवंश की पूर्वी शाखा का एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा । साम्राज्य का चेत्र तो बहुत बढ़ गया या किन्तु अभी व्यवस्था और संगठन का अभाव या । दारा प्रथम ने इस आवश्यक कार्य को पूरा किया और साथ ही साम्राज्य का विस्तार भी किया ।

दारा के राज्यकाल के पहले ही फारस में मी एक महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ या जिसने उस देश को बहुत प्रमावित किया। उस महात्मा का नाम है जरशुस्ट्र (जोरो-एस्टर)। उसके विषय में आगे विस्तारपूर्वक चर्चा की बायगी।

# दारा ( डेरियस )

दारा ने ५२१ से ४५५ ई॰ पू॰ तक राज्य किया । विश्व के शक्तिशाली साम्राटों में इसकी भी गणना होती है । फारस का तो यह सर्वश्रेष्ठ सम्राट्या । इसने अपने पैतुक

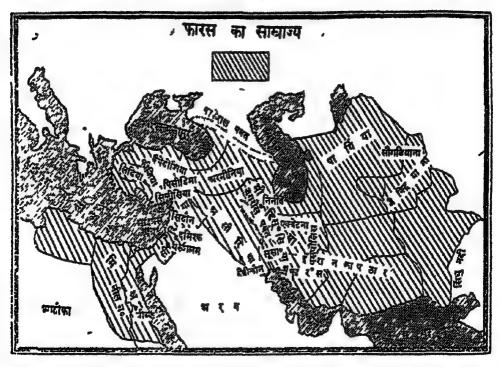

चित्र २६

साम्राज्य की सीमा का श्रीर भी श्रिषक विस्तार किया। पहले प्रान्तीय विद्रोहों को ' दबाया। कुछ समय तक इसने श्रपनी बल श्रीर यल दोनों ही शक्तियों को सुदद किया। उसने पिश्रियों के द्वारा निर्मित नील श्रीर लाल सागर के बीच की नहर का पुनर्निर्माण किया। स्काइलेक्स नाम का नीपति बड़ा ही कुशल या जिसने बहाजी बेड़े का संगठन

किया। जब दारा के पुत्र ने यूनान पर श्राक्रमण किया या तो उसकी सेना में १२०० अहाअ ये जिनमे १०० उसके अपने बहाज ये और १०० जहाज फिनीशियों ने दिया या । दारा ने इन किनीशियों से मित्रता स्वानित की यी विसके कलखरूप यह सहायता प्राप्त हो सकी थी। भारतवर्ष में पश्चिमी पंजाब और सिंघ उसके अधिकार में आ गये श्रीर शरब समृद्र में उसके जहाब निर्वित्र रूप से चलने लगे ये। भारत श्रीर वेबीलीन के बीच को समुद्री स्थापार स्थापित था वह भी इसके ऋषिकार में चला आया। फिर वह पश्चिम की और बढ़ा श्रीर हेल्स गेंट को पार कर यूरोन में प्रवेश किया। इस तरह एशिया माइनर और वाल्कन प्रायदीय का ऋषिकांश माग उउके ऋषिकार में चला श्राया । यवन लोगों ने भी उसका लोहा मान लिया और यूनान के पूर्व ये स ने परावय स्वीकार कर ली यी। केवल स्पार्टी और एयेंस के राज्य उसके अधिकार-देत्र से बाहर रह गये ये। इस प्रकार दारा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया की पूरव से पश्चिम तक लगभग २००० मील की दूरी में स्थित या। यह उत्तर में यूनान तक, पूर्व में सिंधु नदी तक और पश्चिम में अफ्रीका तक फैला या। तत्कालीन िश्व में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्पापित हुन्ना या । इसकी राजधानी क्सा थी; किन्तु बेत्रीकोन तया परिपोलिस में भी राजमहल निर्मित ये। अपनी अद्भुत सफलता के कारण वह गौरत अनुमन करता या और अपने को 'प्रतापी राजा, राज राजेश्वर', 'सम्पूर्ण मानव समुदाय का रावा' श्रादि नाना उगिषयों से विभृषित करता या।



चित्र २६—पर्सिपोलिस में राजभवन का एक खर्डहर परन्तु दारा एक महान् विनेता ही नहीं या, वह एक सफल शासक भी या। दारा

के पूर्वजों ने साम्राज्य को स्थापित तो किया, किन्तु उसे संगठित नहीं किया । वे पराजित देशों से कर लेकर ही संतोष कर लेते थे। लेकिन मुग्रवसर—पाकर वेदेश विद्रोह भी कर देते थे।

दारा ने साम्राज्य को सुसंगठित किया । साम्राज्य में विविध भाषा श्रीर धर्म के लोग ये। उन्हें श्रान्तरिक मामलों में खतंत्रता दे दी गई किन्तु उन्हें सम्राट् को कर श्रीर रीनिक देना पड़ता या। निश्चित कर श्रीर सेना देने के गद वे निश्चित ये। शाही सेना में प्रत्येक प्रान्त का प्रतिनिधित्व या। प्रान्तीय प्रतिनिधित्व के ही आधार पर शाही सेना का विभिन्न श्रेशियों में विभाजन किया गया या। प्रत्येक प्रान्त से सैनिक अपने-श्रपने शखों श्रीर वर्दियों के साथ जाते थे। धैनिक-मर्ती के नियम बड़े ही कड़े थे। उसने वेबीलोन और मिश्र को अपने अधीन रखा और बाकी साम्राज्य को २० मागों में बाँट दिया । प्रत्येक भाग को स्त्रपी ( सैट्रपी ) स्त्रीर इसके शासक को स्त्रप कहा जाता या। शासन का कार्यभार सत्रप के उत्पर या जिसकी नियुक्ति सम्राट करता या। वहीं कर वस्ती के तिये उत्तरदायी था। कर प्राय: श्रनाज के रूप में तिया जाता था। किन्तु लीडिया बराबर सिक्के के रूप में देता था क्योंकि वहाँ ६६० ई० पू० से इसका उपयोग होने लगा था। चत्रन के सिवा दो और श्रक्षर ये। जेनरत को सेना की देख-माल करता या श्रीर सेकेट्री (मीर मुन्शी) को खुफिया विमाग का श्रधिकारी या । साम्राज्य में सर्वत्र जासूस फैले हुये ये-सेक्रेट्टी सर्वोच जासूस या -वह जासूस की हैसियत से गुप्त रिपोर्ट सम्राट् के पास मेजता या साम्राट् उस रिपोर्ट के आधार पर कर्तव्यच्युत कर्मचारियों को दगड देता या। हाय-पैर काट लेना, बीते बला देना, फोंसी पर लटकाना आदि जैसे कठोर दग्रह का विधान या । किन्तु न्याय समुचित ढंग से होता या। न्यायालय में विचार शीव्रता से करने पर बोर दिया जाता या। प्रत्येक मुकदमे की अवधि निश्चित कर दी जाती थी। देर करने वाले जर्जों को कड़ी सजा दी बाती थी। श्रमियुक्तों को कानून की बटिलता समकाने के लिये दुमापिये होते ये। घूस लोरी की प्रया नहीं थी। इसके अपराध में प्राणदगढ तक दिया जाता या। घूस लेंने श्रीर देने वाले दोनों की सजा होती थी। पारसरिक सममौते को प्रोत्साहित किया जाता या।

साम्राज्य के विभिन्न भाग सहकों द्वारा एक दूसरे से भित्ते हुए ये। बहुत-सी म्रन्छी मं श्रीर लम्बी सड़कें बनवाई गई थीं। घोड़े श्रीर तीवगामी दूतों द्वारा डॉक की भी व्यवस्था की गई थी। साम्राज्य के प्रमुख स्थानों में राजप्रासाद बने ये बहाँ सैनिक भी रखे जाते थे।

फारसी-यूनानी सम्बन्ध

फारस ग्रौर यूनान के बीच युद्ध दोनों देशों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना

है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे चलकर यूनान के इतिहास के साथ किया जायगा। अतः यहाँ बहुत ही संदोप में प्रकाश डाला जायगा।

दोनों देशों के बीच युद्ध का श्रीगरोश तो दारा प्रथम के ही समय में हो गया था। एकिया द्वीप समूह (एशियायी कोचक) के यूनानियों ने दारा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। एयेन्स वालों ने उनकी सहायता की थी। विद्रोह को तो दबा दिया गया श्रीर यूनान पर भी श्राक्रमण किया गया। माराधुन का भीषण युद्ध हुआ जिसमें लगमग ६ है हजार फारसवासी खेत श्राये। फिर भी फारस ही पराजित हुआ। दारा श्रव अपने देश जीटकर सेना को हड़तर करने लगा। किन्तु इसी बीच ४८५ ई० पूर्व में वह परलोक सिघार गया।

श्रव यूनानियों को हराने का भार दारा के पुत्र जरसीज पर पड़ा! जरसीब ने श्रमनी जल श्रीर यल दोनों सेनाश्रों का संगठन किया। उसकी सेना श्रंतर्ष्ट्रीय यी जिसमें श्ररव, सीरिया, वेबीलोन, तुर्किस्तान, मूडान श्रादि देशों के सैनिक सम्मिलित ये। श्रतः इसमें एकता श्रीर संगठन का श्रमाव या। दूसरे, इनमें सदेश-प्रेम की भावना का श्रमाव या। वीसरे, इस सेना में एविया द्वीय के यूनानी भी थे। इन्हें बलात सेना में मतीं किया गया या श्रीर ये श्रपने यूनानी माइयों से ही विशेष सहानुभूति रखते थे। चौथे, इन मिश्रित सैनिकों को दूरस्य पहार्टी मागों में युद्ध करना पड़ता या जिससे इन्हें अनेक यातनाश्रों का समना करना पड़ा। पंचर्वे, यूनानी देशमिक की मावना से श्रोत-प्रोत थे। श्रतः युद्ध का परिखाम स्पष्ट या। यर्माशेली के युद्ध में फारस वाले पराजित हुए। यह तो स्पल युद्ध या, प्लेटो श्रीर माइकेल के जल-युद्ध में भी फारस-वासियों को हारना पड़ा। तत्पश्चात् ४६५ ई० पू० में जरसीज की जीवन-लीला ही का श्रन्त हो गया।

फारस का पतन तथा विदेशी शासन

श्रव २० वर्षों के युद्धोपरान्त (४८५ ई० पू० ४६६ ई० पू०) फारस का पतन निश्चित हो गया। साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था किन्तु दारा श्रोर जरसीज के उत्तराधिकारी कमजोर श्रोर मांग-विलासी बन गये थे। श्रव उनका श्रिवकांश समय महलों में ही बीतने लगा। एक उत्तराधिकारी ने तो यूनान से सहायता के लिये श्रपना हाय तक पसारा या। सिकन्दर ने दारा तृतीय (३३६-३३१ ई० पू०) को हराकर ३२० ई० पू० में साम्राज्य के स्वतंत्र श्रस्तित्व को ही मिटा दिया। सिकंदर के मरने पर उसका साम्राज्य दे सेनापितयों के बीच वितरित हो गया। एशिया में स्थित हिन्दुकुश से एशिया माहनर तक—साम्राज्य का माग सेल्यूकस को मिला। लगभग २०० वर्षों तक, १७० ई० पू० तक—फारस यूनानियों के हाय मे रहा। मध्य एशिया की एक जाति-पार्यियन ने उनका फारस से बहिष्कार किया। लगभग २५० वर्षों तक यही विदेशी

जाति फारस का मान्य विघायक बनी रही। इसके बाद फारसवासियों ने इसके विश्वस्ट विद्रोह कर हाला श्रीर सन् २२७ ई० में एक खतंत्र स्वदेशीय राज्य की स्थापना की। सस्सानी वंश का शासन

खतंत्र खदेशीय राज्य का संख्यापक शार्देशीर प्रथम या जो सस्मानिद वंश का या। ग्रत: ग्रव सस्मानिद वंश का राज्य प्रारम्भ हुन्ना जो २२७ ई० से ६५१ ई० तक कायम रहा । इसे पश्चिम से रोमनों और पूरव से तारतारों ( दुकों ) के ब्राक्रमणों का सामना करना पड़ा । रोमन और सस्सानिद साम्राज्य में मताई का कारण धार्मिक या । एक का धमें पारसी श्रीर दूसरे का इसाई या श्रीर दोनों ही अपने-अपने धमें का प्रचार बलपूर्वक करना चाहते थे। ७वीं सदी के प्रारम्भ में सरसानिद वंश में चोसरीन हितीय नाम का एक वड़ा ही शक्तिशाली राजा हुआ। इसने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके कई प्रदेशों को जीत लिया। आर्मीनिया, दामश्क, जेरवसम आदि प्रदेश उसके हाय में आ गये। उसने मिश्र पर भी आधिपत्य स्यातित किया। ६१५ ई॰ में उसने एशियायी कोचक को अधिकृत कर कुरतुन्तुनिया तक वावा मारा। किन्तु अब उसका गीव ही पतन शुरू हुआ। रोमन सम्राट् हरेक्कियस ने उसका नाकोरम भर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा । इसी समय उसके विरुद्ध फारस में विद्रोह भी हो गया श्रीर उसे गहों से हुय दिया गया । ६२८ ई० में बह मर गया । उसके उत्तराधिकारियों ने रोमनी से संवि कर ली और उसके बीते हुए प्रदेशों को लौग दिया। अब फारस की शक्ति कमजोर हो गई ग्रीर कुछ समय के बाद ७वीं सदी में ग्रारववासियों ने वहाँ ग्रापनी विजय-गताका फहराई। त-गरचात् कितने ही फारसवासी मारत के परिचमी माग में श्राकर वस गये।

# सभ्यता एवं संस्कृति

मृमिका

फारसवासी आर्य जाति के ही ये और उन्होंने भी सम्मता एवं संस्कृति के विकास में हाय वराया है। उन्होंने कला-कीशन, जान-विज्ञान के देशों में कोई विशेष प्रगति या अभिकृति तो नहीं दिखनाई है और कई वार्तें दूसरों की नकल मात्र हैं फिर भी सम्पता के विकास में कुछ ऐसी वार्ते हैं जिनकी उपेद्धा नहीं की जा सकती। राजनीतिक संगठन

हम लोग फारसवासियों के राजनीतिक संगठन की समता का परिचय दारा प्रथम के ही राज्यकाल में कर चुके हैं। श्रव यहाँ दुइराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। सम्राट् निरंक्षशता के सिद्धांत पर शासन करता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। उसे विरोग करने के लिये प्रजा को कोई श्रविकार नहीं था। किन्तु सम्राट् श्रपनी प्रका का पीडक श्रीर शोपक नहीं था वल्कि उसके हित का स्थान रखता था। भौगोलिक दृष्टि से फारसी साम्राज्य के तीन भाग थे। भीडिया तथा फारस का पहाड़ी भाग, दखला-फरात तथा नील नदी की घाटियों का भाग श्रीर सीरिया, फिनीशिया तथा एशिया माइनर समुद्र-तट पर स्थित थे। फिर इनके कई राजनीतिक विभाग थे श्रीर प्रत्येक विभाग में एक शासक या को सम्राट् के प्रति उत्तरदायी था। यह चन्नप फहलाता था। यह केवल शासक ही नहीं या बल्कि विचार पति तथा सेनापित भी था। ससका वेतन प्रांतीय श्राय से ही मिलता था।

सम्राट् न्यायप्रिय या । कान्न परम्परा पर आधारित थे । दग्ड-विधान कठोर या । श्लंग-मंग, कैर, निर्वासन, श्लिप्रदाह, विषयान, श्लर्यदग्ड, प्राग्रदग्ड आदि की प्रधार्ये प्रचित्ति यो ।

साम्राज्य का तैन्य संगठन श्रद्युत या। इसकी युरह्म सेना ही पर श्रवलम्दित यी। श्रीढ़, योग्य व्यक्ति के लिये सेना में मतीं होना श्रीनवार्य या। चेन्द्रीय सेना में सम्राट् के श्रंगरह्मकों की प्रधानता थी। सेना में विदेशियों का श्रमाव या श्रीर मेद तथा भारस-वालियों का ही बोल-बाला या। वह सैन्य संचालन, तीत्र ग्राक्रमण् श्रीर व्यूह रचना श्रादि कामों में बड़ी ही प्रवीण होती थीं। श्रवीनस्य राज्यों को सेना से भी काम तिया जाता था। उत्तम सड़क तथा हाक व्यवस्था होने से यातायात में पूरी सुविधा थी। इस प्रकार भारसवासियों का राजनीतिक संगठन श्राश्चरंजनक था। वस्तुसं: प्राचीन संसार में साम्राज्यवादी शासनप्रणाली का यह बहुत ही सफल उदाहरण था।

यह कई श्रंशों में रोमन सम्राटों के लिये नमूना तुल्य था। उन्होंने फारस से ही यातायात के राजनीतिक महत्व को सीखा था। प्रो० विलहरेंट के शब्दों में फारसी साम्राज्य सफल राजनीतिक संगठन था जिसकी समानना केवल ट्राजन, हाड़ियन श्रीर एंटोनाइंस ही कर सकते थे। १

घर्भ

बरशुष्ट्र के विषय में पहले ही चर्चों की गई है। वह फारसवासियों का पार्मिक गुरु या। उसका समय प्राय: ५६६ से ५२५ ई० पू० तक बताया जाता है। ग्रत: उसे भी बुद्ध और कनक्ष्यूशस के साथ ६ठीं सदी ई० पू० का एक महान् पुरुष समस्ता जाता है। वह बल्ल का रहने वाला था। फारसवासी इसी महात्मा के अनुयायी दें और उसका बलाया धर्म पारसी धर्म के नाम से बिख्यात है। भारत के पारसी लोग इसी धर्म के अनुयायी हैं। अन्य आयों की भाँति फारसवासी भी पहले कर्मकाएडी तथा बहुदेववादी ये और देवी-देवताओं की वेदियों पर तरह-तरह की वस्तुएँ सहाते थे। लेकिन जैसे

वदी स्टोरी ऑफ सिवितीजेशन १,३६४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जरशुष्ट्र या जोरोष्टर का धर्य-कॅटों का धनी।

मारत में वैदिक विधि-विधानों के विरुद्ध सुशारवादी जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय का उदय हुआ उसी तरह फारस में भी सुधारवादी बरशुष्ट्र सम्प्रदाय का प्रादुर्मीव हुआ।

बंख्युष्ट्र को इस वंधार में अन्द्वी और बुरी दोनों चीनें दील पहती थीं। वह कहीं हरा-भरा खेत देखता तो कहीं उनाब महस्यल, कहीं व्यवस्था देखता तो कहीं अरानकता, कहीं खास्थ्य तो कहीं रोग, कहीं हॅंसी तो कहीं कलाई। इस तरह उसके विचार से संसार में दो शक्तियों—अञ्झाई और बुराई, सतोगुण और रकोगुण, ईश्वर और शैतान में सदा ही संवर्ष चलता रहता है। अत: मनुष्य अपनी सतोगुणी प्रकृति की ही विकिसत कर तमोगुणी प्रकृति पर विकय प्राप्त कर सकता है। उसने मनुष्य के व्यक्तिगति चरित्र की महत्ता पर ही विशेष चोर दिया। उसके उरदेश के सार दे ये—रात्र को मित्र, पायी को प्रयातमा और अश्वानी को ज्ञानी बनाना। वह कहा करता या कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाय जैसे दूसरे से अपने प्रति व्यवहार की आशा को जाय। इस हिए से बुदि और कनभ्यूशस के विचारों में समता पाई चाती है।

जरयुष्ट्र के विचारानुसार अच्छी छीर बुरी—दोनों शक्तियों के ग्रलग-ग्रलग देवता मी होते हैं। बाहुरमानदा अच्छी शक्ति यानी सत्य का श्रीर श्रहरीमन बुरी शक्ति यानी मिय्या का बोतक है। शैतान श्रीर अंचकार श्रहरीमन के अनुयायी हैं। इसी समय से शैतान के विचार का प्रारम्भ होता है। इस तरह उसने देतवार के सिद्धांत को स्वीकार किया। किन्तु उसने एक ही महान् सर्शक्तिशाली देवता श्राहुरमानदा की पूना करने के लिये बतलाया। वही शान का श्रावपति, विश्व का पोषक तथा संचालक माना जाता है। मित्र वा प्रकाश उसके प्रसिद्ध श्रनुगामी हैं। इसकी पूजा के लिये ब्राह्मण जैसे किसी विशेष वर्ग की या मन्दिर जैसे मवन की कोई श्रावश्यकता नहीं थी। मनुष्य श्रपने सत्कर्मों के द्वारा उसकी पूजा कर सकता था। प्रत्येक मनुष्य को अपने-श्रपने कर्मों के श्रनुरार-फल मोगना पड़ता है। श्रांतम निर्ण्य के सिद्धांत को भी श्रपनाया था। यह उसकी विशेषता ही कही जा सकती है। जरशुष्ट्र के धर्म ने बूहा धर्म, ईसाई धर्म श्रीर इस्लाम को भी प्रमायित किया। लेकिन श्रागे चलकर पुरोहित वर्ग की स्थापना हो गई को मंगी कहलाते थे। इन लोगों ने कई धार्मिक विधियाँ चलाई श्रीर सर्वसाधारण इनका खूब सम्मान करने लगे।

हैनवाद के सिवा सिह्म्णुता भी ईरानी घर्म की विशेषता थी। असीरिया के राजां अपने घर्म को सर्वश्रेष्ठ समकते थे और वे अन्य देश के राजाओं को ही नहीं, वहाँ के नर-नारियों, देवी-देवताओं और पशु-पिद्धियों तक को भी अपना शत्रु मानते थे। अतः वे देश की विश्वय के साथ-साथ इन सर्वों पर भी विश्वय प्राप्त करना चंहते थे। वे

मिन्दरों श्रीर मूर्तियों का तोइ-फोड़ करते ये श्रीर श्रपने वर्म को दूसरों पर बतात् लादते थे श्रीर नहीं खीकार करनेशालों का खून बहाते थे। लेकिन वरशुष्ट्र के श्रनुयायी—फारस के राजा इस श्रमानुषिकता श्रीर श्रमहिष्णुता से मुक्त थे।

पारसवासियों के धर्मप्रत्य का नाम अवेस्ता है। यही उन्का ऋग्वेद और बाईविल है। इसी में जरशुष्ट्र की शिक्षाएँ हैं। इसकी लिलावर जिन्द माधा में है जो संस्कृत से मिलती-जुलती है। माधा के ऋतिरिक्त देवताओं तथा धार्मिक विधि-विधानों में भी भारतीय आर्थों के साथ समता पाई जाती है।

फारसवादियों के वर्म में विलक्कल नवीनता या मौलिकता नही है। अपने आस-पार्ष के देशों की सभाताओं से जरशुष्ट्र ने बहुत-सी उत्तम चीजों को ले लिया। अमूर, वेशी-लोन आदि देशों में भी देव और असूर के बीच निरंतर संवर्ष की चर्चा की जाती थी। वैदिक धर्म में भी इस तरह की बात कही बाती थी।

पारसवाधी सूर्य श्रीर श्रीम को भी, ईश्वरीय शक्ति का ही प्रतीक सममकर पूजा करते थे। इनकी पूजा भारत, मिश्र श्रीर वेजीलोन में भी होती थी। साहित्य एवं कला

साहित्य और कला, जान और विज्ञान के लेंगों में फारसवासियों ने कोई महत्वपूर्य प्रगति नहीं की; क्योंकि वे प्रधानतः सैनिक बाति के ये। बहुत से लोग इसक ये जिनमें शिल्वा का अमान था। इन लेंगों में उन्होंने अधिकतर दूसरों से ही प्रह्या किया है। शुरू में उनकी माधा संस्कृत से मिलती-जुलती यी किंतु पश्चिमी एशिया की अन्य बातियों के सम्पर्क से एक दूसरी 'माधा का उदय हुआ। इसमें सुमेरियन प्रणाली के ३६ संकेत सम्मिलित थे। इस माधा का प्रयोग विशेष रूप से शिलाओं या मिट्टी-पट्टियों पर लिखने में होता था। क्यापारिक लेंग में अरामिक भाषा का अधिक व्यवहार किया बाता था। अवेस्ता के सिवा उनके अन्य कोई प्रसिद्ध साहित्यक अन्य नहीं है। अवेस्ता मी प्रधानतः धार्मिक अन्य है जिसमें ५ भाग हैं। फारसवासी जादू-टोना, तंत्र-मंत्र में भी बहुत विश्वास करते थे जिससे विशान-शास्त्र का विकास न हो सका।

फारसवासियों की कला में भी मौलिकता का अभाव या। उन्होंने निर्माण कला के देश में मिश्र से रंगीन दीवारों का, वेबीलोन से विशाल मीनारों का और असीरिया से पलयुक्त सॉडों का उपयोग करने का कौशल प्राप्त किया था। लेकिन वे विविध शैलियों को लेकर उनका सामझस्य कर लेटे ये और यही उनकी विलद्धण शक्ति थी। अतः उनकी निर्माण-कला असीरिया तथा मिश्र और यूनान की निर्माण-कलाओं के मध्य का मार्ग था। इस तरह इसी देश में उन्होंने कुछ मौलिकता भी दिखलायी। उन्होंने अनेकों मशन तथा स्तम्म बनवाये।

समाज

समाब कई वर्गों में विभक्त या—राज-परिवार, पुरोहित व्यापारी छीर मझरूर। दास प्रया मी प्रचलित यी जिसमें अधिकांश लोग विदेशी ये। वे किसी परिवार के साथ सेवक के रूप में रहते या कृषकों के खेत में अभिक के रूप में काम करते थे। समाब में बाति-पाँति का कोई बंधन नहीं या। परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। सैनिकीं राज्य होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि प्रोस्ताहित की जाती थी। जात: बहु विवाह प्रया स्थापित थी। कियों की दशा साधारणतः छन्छी थी। तदक-मझ्क में लोगों की विशेष अभिक्ति थी। वे मझकीले सथा बहुमूल्य बक्त छीर आम्पण धारण करते थे। वे आपसी व्यवहार में शिष्टाचार प्रदर्शित करते थे। वे अपने मृतकों को जलाने या गाइने के पद्ध में नहीं थे बल्कि उन्हें पशु पद्धियों को दे देना वे अधिक अच्छा समस्ततें भे ताकि मरने पर भी मानव शरीर का उपयोग हो जाय।

फारसी सम्यता की देन

फारसी साम्रान्य के संगठन के लिये यद्यि युद्ध करना पड़ा या किर भी असीरियां के राजाओं की भोंति कारस के राजा बर्वर और जंगली नहीं ये। ये दूसरे देश के राजाओं को मले ही अपना राजु समकते ये वहाँ के निवासियों और देवताओं को नहीं। युद्ध, रक्तपात और साम्रान्य विस्तार ही इनका एक मान्न उद्देश्य नहीं था। इन निवासियों को महीं श्राय का प्रधान साधन और पेशा लूट-मार और शोषया नहीं या बल्कि उन्नत न्यापार या। राज-दरवार भी शिष्यचार के लिये निख्यात था। उनके धर्म की विशेषता सहिष्णुता और उदारता थी। यहूदियों के साथ कारस के सम्रायों का व्यवहार एक उच्च आदर्श स्परियत करता है। इनका पोताध्यद्ध स्काईलेक्स एक विदेशी ही था। किसी को भी बलात् धर्म स्वीकार करने के लिये विवश नहीं किया-गया। इस धर्म में आहेतवाद का भी पुर था। शैनान के विचार और कर्म के श्रीतम निर्ण्य के सिद्धान्त को भी इस धर्म ने प्रतिपादित किया। वस्तुना अलनातन के धर्म को छोड़कर जरशुष्ट्र का धर्म तत्का-लीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ था।

सहेर में, साम्राज्यवादी राजनीतिक संगठन, दरवारी शिष्टाचार, सम्राटी की सार्वजनिक कर्षच्य-मावना और धार्मिक सहिष्णुता—यूनानियों तथा रोमनों के लिये स्नादर्श दुल्य थे। यही भारसी सम्पता की मानय-समाब को देन है।

#### अध्याय ११

# भूमध्यसागरीय सभ्यता—फिलस्तीन, फिनीशिया, क्रीट

पुष्ठ-मुमि

यह पहले वताया जा चुका है कि नदी-कालीन सम्यताश्री के बाद समुद्रकालीन सम्यता का पादुर्मांव हुन्ना । इस दृष्टि से भूमध्यसागर का स्थान बड़ा ही महस्वपूर्ण है। उपबाद भूमि तथा उमशीतोष्ण बलवायु रहने के कारण इस भू-भाग में अनेक वातियी का प्रदुर्माव हुन्ना और-कई सम्यवात्रों तथा संस्कृतियों का उदय । स्रतः भूमध्यसागरीय प्रदेशों के निवासियों में विश्वबद्धता तथा विश्व-छाप्राज्य के विचारों का सूत्रपात होना स्वामाविक या । कितने स्पानों में कई प्रकार की घाउएँ मिलती थीं जिनसे सम्पता के विकास में पर्याप्त सहयोग मिला। कितने भू-मार्गी में प्राकृतिक दृश्यो तथा सींदर्ब की प्रचुरता यी जिनसे इन मागों के निवासियों में कल्पना-शक्ति का 'विकास हुन्ना। इसकें फलरबस्प उन सोगों ने उञ्चकोटि की कला तथा साहित्य को उत्पन्न किया। प्राचीन ख़त में यह सागर व्यापार के लिये बहुत ही उपयुक्त या। ३००० ई० पू॰ के लगभग एशिया माइनर मीर पूर्व देशों के बीच ब्यापारिक सम्बंध स्थापित या। पूर्व तथा पश्चिम के बीच न्यापार करने का भी यही मार्ग या । इसके तट पर के स्पित देश न्यापार के लिये प्रसिद्ध हो गये। बहाजों का निर्माण करना श्रीर समुद्र में चलाना इनका प्रधान पेशा हो गया । इतः नाविक जातियों का उत्यान हुआ । इस तरह मिश्र और मेसोपोटेमिया ब्रादि जैसे सम्य देशों से इनका सम्तर्क हो गया, बहुत-सी वातों में विचार-विनिमय होते लंगा श्रीर वे एक दूसरे को स्वामाविक ही प्रमावित करने लगे।

उपयु क सभी कारणों से मूमव्यसागरीय देशों में भी उत्तम कोटि की सम्यता का विकास होना अनिवार्य हो गया। इन देशों में फिलस्तीन, फिनीशिया और कीट के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। फिनीशिया और कीट दोनों प्रगतिशील सामुद्रिक शक्तियाँ थीं। इन्होंने सम्यता के निर्माण में तो हाप बँगया ही, इसके प्रसार और प्रचार में भी इन्होंने विशेष भाग लिया। इनके द्वारा कितनी असभ्य जातियों के पांस सम्यता की किरण पहुँचायी गरी। कीं को तो यूरोपीय सम्यता का जन्मदाता ही कहा जा सकता है। सम्यता की प्रयम ज्योति कीट में ही पहुँची और श्रीस होते हुए यूरोर में इसका प्रकाश फैला। अतः मिभ, वेबीलोन और असीरिया की दुलना में भूमध्यसागरीय देश तो होते

१ देखिये अध्याय १

श्लीर साधारण हैं; किन्तु सभ्यता के इतिहास में इनका रयान कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्लन्य देशों पर श्लाक्रमण कर नर-संहार करना इनका प्रधान उद्देश्य नहीं या बल्कि वाणिज्य-व्यवसाय को उन्नत कर देश को समृद्धिशाली बनाना श्लीर शुल तथा शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही इनका प्रमुख लद्य था

श्रव भूमध्यसागरीय देशों की सभ्यताश्रों का वर्णन प्रस्तुत किया नायगा। (क) हिट्टाइट सभ्यता

हिट्टाइट या हिट्टी किस जाति के ये इस सम्बंध में इतिहासनेता एकमन नहीं हैं। कोई उन्हें सेमेटिक जाति का कहता है तो कोई आर्थ जाति का। वे सेमेटिक लिपि का प्रयोग करते थे। लेकिन कैपेडोशिया स्थित नेपासन्त्री में १४०० ई० पू० के समय का एक शिलालेख मिला है जिसमें वस्त्य, मित्र, इन्द्र जैसे आर्थ देवताओं के नाम हैं। अतः उनकी जातीयता के सम्बंध में कोई निश्चित मन निर्धा रेत करना कठिन है। साम ही उनकी लेखन-प्रयाली अभी निकट अतीत में ही पढ़ी गई है और अभी उनके बहुत कोख अपठिन भी हैं। लेकिन यह बात निश्चित् हैं कि हिटिशों ने सभ्यता के चेश में विशेष उन्नति की थी।

ं उन्होंने एशियाई को चक ( एशियामाइनर ) में अपना राज्य स्थापित किया या बो २००० से १२०० ई० पू० तक कायम या । हट्दुसस (बोगासक्वी) इसकी राजधानी थी। शुत्री जुल्यूमा इनका एक प्रसिद्ध राजा या। १२६५ ई० पू० में मिश्रियों और हिट्टियों के बीच युद्ध हुआ या और तन्पश्चात् दोनों देशों में वैनाहिक सम्बंध स्थापित हो गया। तेलेल श्रमरना के पत्रों से दोनों देशों के सम्बंध के विषय में पूरी जानकारी मिलती है।

पुरातत्ववेताओं के मतानुसार हिष्टियों की सभ्यता २००० ई० पू० में शुरू हो गयी यी। एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम में द्राय नाम का एक शहर या नहीं के लोग २५०० ई० पू० में बर्तन और करने बनाना जानते थे। हिष्टी लोग पहले शव को गाइते ये किन्तु पीछे जलाने भी लगे थे। इनके भवन विशाल और मजबूत होते ये जिनमें पत्यर के बड़े-बड़े दुकड़े लगाये जाते थे। विना जुना बालू के ही पत्यर के दुकड़े इस नरह मिजाकर जोड़े जाते ये कि उनके बीच छिद्र नहीं रह जाता या। १२०० ई० पू० के लगभग वे लोहे का प्रयोग करने लगे थे। वे लागों से लोहे को निकालकर उसे गलाते ये और तरह-तरह की चीज बनाते ये। धूप में ईग्रें को पकाकर किले का निर्माण करते ये। इनकी राजधानी की चारों और सुदृद्ध दीवार बनाई गई थी। वे लोग छोटे-'छोटे स्वतन्त्र नगर राज्यों में संगठित थे। इनकी सेना सुसंगठित थी। अश्व-सेना एक नंधान अंग या। राज्य स्वेच्छाचारी नहीं या बल्कि राज-घराने के प्रमुख व्यक्तियों तथा सामन्तों की राय से शासन प्रवन्त्र करता या। मिश्र और मेसोरोटेमिया की लिपियों के स्वावार पर इन्होंने मिश्रित लिपि का आविष्कार किया या जिसका वे व्यवहार करते थे।

हिट्टी समाज में कृपक, कारीगर और मजदूर प्रधान ये। दासों की संख्या बहुत यी।
ये लोग सिर पर पगड़ी बोधते थे। बहुत देवी देवों की पूजा होती यी जिनमें पृथ्वी माता
श्रीर सूर्य का प्रमुख स्थान था। इनकी मुद्राश्रों पर गर्कड़ का चित्र श्रंकित मिला है। ये
पूजा-पाठ में भौतिक सुख तथा चिर जीवन की चाह रखते थे। मन्दिर बनाये जाते ये
श्रीर यह तथा बिलदान की प्रया प्रचलित थी। हिट्टी लोग अपने नगर में विदेशियों का
श्राना पसन्द नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग सम्यता को उनकी सबसे बड़ी देन थी।

१२०० ई० पू॰ के लगभग हिट्टी साम्राज्य पर वंबारों श्रीर श्रसीरिया वसियों के श्राक्रमण हुए श्रीर इसका श्रन्त हो गया।

#### (ख) श्रारमीनियन सभ्यता

१२०० ई० पू० तक सीरिया में सीमेटिक जाति की एक और शाला क्स गई यी जो आरमीनियन कहलाती थी। वे प्रधानतः व्यापारी ये और उनका सम्बन्ध दूसरे-दूसरे देशों से या। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वे स्यलीय न्यापार में ही पारंगत ये। वे नानिक नहीं ये। उन्होंने कई महत्वपूर्ण नगर बसाये जिनमें दिमश्क बहुत प्रसिद्ध या। साम्राज्यवाद में उनकी अभिरुचि नहीं थी। सभ्यता को उनकी सबसे बड़ी देन हैं वर्णमाला का निकास तथा प्रचार। उन्होंने फिनिशियों से वर्णमाला सीखी को चित्र-संकेत पर आधारित यी और उसे उन्नत किया। सारे पश्चिमी एशिया में उन्हों की वर्णमाला का प्रयोग हो रहा या। इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। इन्हीं आरमीनियन लोगों से असीरियों ने वर्णमाला, कागज तथा कलम का उपयोग करना सीखा था। कार्यालयों में अनेक आरमीनियन किरानी का कार्य करते थे।

#### (ग) प्राचीन फिलस्तीन

#### राजनीतिक विवरण

फिलस्तीन एशिया के पश्चिमी किनारे पर श्रर के उत्तर-पश्चिम, भूमध्य सागर के दिल्ला पूर्व में स्थित है। श्राधुनिक काल में जैसे इसकी रिश्वित रही है वैसी ही पुरातन काल में भी थी। प्राचीन युग में भी यह एक निकंट समस्या थी श्रीर इसकी कहानी दुल-पूर्ण थी। इसका सम्पूर्ण इतिहास श्रापदाश्रों का एक कमबद्ध निवरण-मात्र है। फिर भी विचित्रता यह है कि यहूदी जाति ने श्राजतक श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व कायम रखा है।

फिज़स्तीन के निवासी हिन्नू कहे जाते ये। इन्हीं को यहूदी (ज्यू) इस-राय-लाइट मी कहा जाता है। ये लोग सेमिटिक जाति के ये और पहले अरव में रहते ये। वहीं से चलकर ये वे-वरबार का मटकने लगे। कुछ लोग फिज़स्तीन में चले गये और कुछ लोग मिश्र जाकर रहने लगे। अन्नाहम इनके आदि पुरुष ये। लेकिन मिश्र में फेरोह के राज्य में इनकी वड़ी दुर्गित होती यो। ये लोग अनेकों प्रकार से सताये जाते थे। इनके वीच एक बड़ा ही विलक्षण व्यक्ति या जिसका नाम मूसा या। वह एक विख्यात स्मृतिकार या। उसने इन यहूदियों को मिश्रियों के अस्याचार और दासता से मुक किया और इन्हें १५वीं सदी दें पू के प्रारम्भ में फिलस्तीन की और से चला। यहीं से यहूदियों के इतिहास का प्रारम्भ होता है।

दुर्मायवश फिलस्तीन में प्रवेश करने के पूर्व ही मूसा की जीवन-लीला ही का श्रम्स हो गया। तदुपरान्त बोशुश्रा यहूदियों का नेता दुश्रा श्रीर उसने कार्य की पूरा किया। श्रासन-प्रकथ की दृष्टि से वृद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित पुरोहित न्याशशिश इनके शासक होने लगे। फिलस्तीन की भूमि निलकुल खाली नहीं थी। कानानाइट वहाँ के मूल निवासी ने किन्द्र यहूदियों से श्रिषक सम्य थे। दोनों के शैच मुठमेड होने लगी किन्तु समय-गति के साथ दोनों में शादी-सम्बन्ध होने लगा श्रीर मून निवासी यहूदियों में शुल-मिल गये।

लेकित सभी उनकी स्नापतियों का चन्त नहीं हो गया । श्रमी ती इसका प्रारम्भ ही हुन्ना । फिलस्तीन, मिश्र और बंधीरिया के दो शक्तिशाली सामाज्यों के मध्य में स्थित या। श्रवः इनके श्राक्रमण का मय सदा यना ही रहता या। फिलस्तीन के किनारे पर फिलिस्टाइन नाम के लोग से को कीट से प्राप्तर यहाँ उस गये ने। इनके साम भी यहदियों की बहुत युद्ध करना पड़ा। किन्तु यहूदी सफल रहे और इस स्विति में उनके बीच सरदार के स्थान पर राजा का प्रादुर्माव हुझा। इस प्रकार यहदी इतिहास का प्रथम भाग समाप्त हुआ । साम्राज्य का उत्थान-पतन

साल, ढेविड भीर सोलोमन— हिनके प्रसिद्ध राजा हुए। साल ने ४० वर्षो तक (१०६५-१०५६ ई० ए०)



चित्र २८—फिनिशिया तथा सोलोमन का साम्राव्य

राज्य किया किन्तु अभी राजकीय ठाट-बाट का अभाव या और वह खावनी में ही रहता या। लेकिन उसका बमाता डेविड (१०५६-१०१५ ई० पू०) एक वीर सैनिक या। उसने जेबिलम पर आक्रमण कर बीत लिया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। मह राजकीय ठाट-जाट से रहने जागा। वह केवज विजेता ही नहीं था, वह कवि श्रीर ईश्वर-भक्त भी था। हिन्नू साहित्य में वह गर्व के साथ उसकी प्रशंसा की गई है।

सोलोमन डेविड का पुत्र या। इसने ४० वर्षों तक (१०१५-१७५ ई० पू०) तक राज्य किया। उसके पास धन-दोलत की कोई कमी नहीं वी ख्रीर वह तक्क-मक्क पसन्द करता या। वह झुंद्ध, भोग-विलास और धन-इन तीन बातों के लिये प्रसिद्ध या। असके पास जी और वैमव का तो वस्तुतः अमाव नहीं या लेकिन उसकी झुंद्धमानी संवेद्यात्मक है। उसने धन का बहुत कुछ दुरुपयोग किया। उसकी पलियों और रखेलियों की संख्या १००० थी। अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिये उसने जेक्बलम में एक मध्य और विशाल मन्दिर का निर्माण कराया, अपनी राजधानी की किलाबन्दी की और तरह-तरह के कार्य किये। मोग-विलास की चीनें मारत जैसे सुदुर देशों से मँगाई बाती थीं। आय के कितने ही साधन ये जिनमें प्रधान या प्रका पर टैक्स। पोड़े, रय और स्त के स्थापार का एकाधिकार राज्य के हाथ में सीमित था। उसने बातिगत दलों के अरमानों की उपेद्या की और प्रजा के हित के लिये कोई विशेष कार्य नहीं किया।

फिलस्तीन का पतन

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह लोकप्रिय और सुयोग्य शासक नहीं या। प्रजा के उत्तर अनेकों अत्याचार हो रहे ये जिनके विरद्ध निवयों (पैगम्बरों) नै श्रावाब उठाई यी । इसका परिणाम मी बुरा ही निकला । सोलोमन का गौरव क्या वा मानो चार दिन की चॉदनी फिर ब्रॅबेरी रात। उसके उत्तराधिकारी पुत्र के समय में ( ६३० ई० पू॰ ) उत्तर की रियासतों ने मिलकर इसरायल का राज्य स्थापित किया बिसकी राजधानी समारिया हुई। दक्किए की रियासतों का राज्य हुद्दा कहनाने लगा जिसकी राजधानी जेवजलम में कायम रही । आर्थिक दृष्टि से उत्तरी राज्य अधिक उप-योगी था। श्रतः दिल्लिपी राज्य की श्रपेता उत्तरी राज्य श्री म ही साम्राज्यवादी शक्ति की लोलुपता का शिकार हुआ। ७२२ ई० पू० में असीरिया के सम्राट ने इसरायल को हड़प लिया। ५८६ ई० पू० में वेल्डिया का सम्राट जुद्दा पर घात्रा वोल बहुत से यहूदियों की कैद कर वेशीलोन ले गया। किन्तु फारस के सम्राट दारा प्रयन ने वेशीलोन को जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया श्रीर इन यहूदियों को मुक्त कर दिया। ५३७ ई० पू० में जेरवेव्न के नेतृश्व में ये हुद्दा वारस लौटे किन्तु इनमें आशा श्रीर उत्साह का श्रमाव दील पड़ता था। एजरा और नेहमित्रा नाम के सन्तों ने इनमें श्राशा श्रीर स्कृति का संचार किया। इसी काल में जेर जलम का पुननिर्माण हुन्ना और वाइवल की सृष्टि हुई। श्रव धार्मिक पुनक्त्यान की लहर चल पड़ी। बहुत से शिल्कों, समालोच में श्रीर पुरोहितों का प्रादुर्मीव हुआ को रक्ताइव के नाम से प्रसिद्ध हुए । किन्तु यहूदी अपनी सत्ता पुन: स्यापित नहीं कर सके । ३३३ ई० पू० में सिकन्दर ने फिलस्तीन को अधिकृत किया।

यूनानियों के श्रिषकार में यह देश २६० वर्षों तक रहा । सीरिया के यूनानी शासक ने यहूदियों की संस्कृति को बलात् मिटा देने की चेष्टा की । लेकिन वह बुरी तरह श्रासफल रहा । इस युग में पुरोहितों का प्रमाव जाता रहा । श्राव एक विशेष प्रकार के गुरुश्रों का प्राहुर्भाव हुश्रा जो रब्बी (Rabbis) कहे जाते थे । ये यहूदियों की महती सभाश्रों में वर्म की व्याख्या करते थे । ६३ ई० पू० में यह देश रोमनों के श्रिषकार-चेत्र में चला

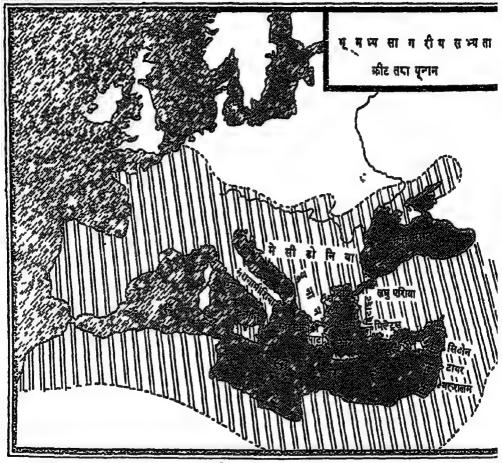

चित्र २६

श्राया। ७० ई० पू० में हिटस नाम के रोमन श्रफसर ने जेस्जलम पर श्राक्रमण किया श्रीर फिलस्तीन के स्वतन्त्र श्रास्तत्व का श्रन्त कर हाला। उस समय से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के वाद तक (७० ई० से १६४८ ई० तक) फिलस्तीन विदेशियों के श्रिधकार में रहा श्रीर यहूदी तिश्व के हर कोने-कोने में मारे-मारे फिरते रहे हैं। १६४६ ई० में यहूदियों ने फ़िलस्तीन में इसरायल के नाम से श्रपना सत्तापूर्ण राज्य कायम किया है। यहूदी सम्यता

यहूदी जाति की सब से बड़ी देन घार्मिक च्लेत्र में रही है। यह जाति प्रधानतः घार्मिक नाति यो श्रीर इसका धमं सादा तथा शान्तिपूर्णं रहन-सहन पर विशेष जोर देता या । ग्रतः इसने कला कौशलया ज्ञान-विज्ञान के त्रेत्र में कोई ग्रद्भुत सफलता प्राप्तः नहीं की, किसी महान युद्ध में भाग नहीं लिया ग्रीर न कोई बड़ी विजय ही प्राप्त की । केवल संगीत-कला में प्रवीणता प्राप्त हुई यी किन्तु संगीत भी धार्मिक पूजा का ही ग्रंग या ।

श्रतः धार्मिक द्वेत्र में इसने श्रपूर्व प्रगति प्रदर्शित की श्रीर इसी के कारण सम्यता के इतिहास में इसे भी उच्च स्पान प्राप्त है। वस्तृतः इसकी सम्यता धर्म पर ही श्राश्रित है। यहूदी साहित्य

ईसाइयों के घार्मिक प्रन्य बाइबल में दो हिस्से होते हैं—प्राचीन ( श्रोल्ड ) टेस्य मेंट श्रीर नवीन (न्यु) टेस्टामेट । प्राचीन टेस्टामेंट यहूदियों का ही उत्पादन है जो प्राचीन इंबील के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें ३६ अध्याय हैं जो 'बुक' के नाम से पुकारे साते हैं। ये ७०० वर्षों के अन्दर—८५० से १५० ई० पूर तक—विभिन्न समयों में लिखे गये। प्रत्येक अध्याय के आकार और उपयोगिता में मिन्नता पंथी जाती है। कुछ म्रध्यायों की बातें वास्तविक तो कुछ की बातें कार्यनिक मालूम होती हैं। फिर भी प्राचीन टेस्टामेंट तीन बातों के लिये प्रसिद्ध है। (क) साहित्यक दृष्टि से इसमे उच्च श्रेगी की कविता पायी जाती है। ( ल ) ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन स्थिति का इसमें उल्लेख मिलता है। (ग) घार्मिक दृष्टि से यह यहूदी धर्म के विकास पर प्रकाश डालता है और इसे ईसाई धर्म का शिलान्यास कहा जा सकता है। इसका ईसा-इयों के जीवन पर बहुत गहरा प्रमाव पड़ा है। इस महाग्रन्थ का यहूदियों के जीवन पर क्या प्रमाव पड़ा-इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अभी कहा गया कि उनका साहित्य, इतिहास, धर्म-प्रन्य ब्रादि सब कुछ या । यह उनके जातीय जीवन का प्रास् स्वरूप या । ढ़ाई हजार वर्षों तक वे निरंतर विपदाश्रों एवं कठिनाइयों को सहते रहे हैं: इन्हे मन्दिर, राज्य या राजघानी का सर्वया श्रमाव रहा है। फिर भी यहूदी काति श्राज तक वर्तमान रही है। इसका एक-मात्र श्रीय उसी ग्रन्य को प्राप्त है। ग्रतः इस ग्रन्य को यहूदियों ने निर्मित किया । इस महाग्रन्य ने ही उनके जातीय जीवन का खजन किया । इसी के बदौलत उनकी राष्ट्रीय विशेषता ब्रालुएए बनी रह सकी।

प्राचीन टेस्प्रमेंट के सिवा यहूदियों का एक श्रीर धार्मिक ग्रन्य है जिसका नाम तालमद है। इसमें संशोतन हिन्न विद्वानों के विचार मरे हैं श्रीर यह यहूदियों को सदा प्रमावित करता रहा है। यह व्यावहारिकता श्रीर रहस्य से पूर्ण काव्य, तर्क श्रीर दर्शन शास्त्र है। श्रतः एक लेखक के मतानुसार यह ग्रन्य स्वयं एक पुस्तकालय ही है। यहूदी धर्म

लगभग ८५० ई० पू० तक यहूदी श्रद्धैनवाद में विश्वास नहीं करते थे। वे श्रपने पडोसियों की तरह श्रनेक प्रकृति देवों के उपासक थे। किन्तु वे जेहोवा को श्रपना ईश्वर हिन भाषा के असर फिनीशी भाषा के असर मानकर पूचने संगे थे। उनके वीर

राष्ट्रीय नेता मुसा ने जेहोवा को सर्व-शक्तिपान और न्याय-प्रिय बतलाया था। किन्त श्रन्य देवताश्रों की उपासना बंद नहीं हुई। सोलो-मन ने जेडजलम में जेहोवा के सिवा अन्य देवताओं के लिये भी मंदिर ननवाया । इसरायल में ऋहर के राज्य काल में (८७६-८४४ ई॰ पू॰ ) बालकी पूजा होती थी। बालययर का देवता या नहीं से उसकी रानी श्राथी थी। इसी समय एनिजा ने नया धिकात प्रतिपादित किया। उसने प्रचार किया कि बेढीना के खिवा झन्य कोई देव नहीं है। वही एक देव है और वह बड़ा ही न्यायप्रिय है जो दृष्ट श्रारयाचारियों को सवा देता है। एलिजा के लगभग एक सदी बाद पैगम्बर या अवतार युग शरू होता है। एलिजा सर्वप्रथम खबतार माना जाता है। आमोस ने एलिया के विचारों को स्थीर स्पष्ट किया। उसके समय में भोग-विलास श्रीर निर्धनता दोनों ही श्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे

चित्र ३०

ये। राजदरवार में कर्मकायड श्रीर बिलदान द्वारा जेहोवा की उपासना होती थी। श्रामीस ने घोषणा की कि ईश्वर कर्मकायड, मूर्तिपूचा श्रीर बिलदान से खुश नहीं होता है बिलक पुजारियों के पितृत्र श्रीर न्यायपूर्ण श्राचरण से श्रीर इसरायल को श्रन्यायपूर्ण कार्यों के लिये उसके दुश्मनों के द्वारा सजा मिलेगी। दूसरे शब्दों में उसके कहने का श्राश्य या कि जेहोवा (ईश्वर) केवल इसरायल में ही नहीं रहता बिलक सम्पूर्ण संसार में स्थात है श्रीर वह न्याय का समर्थक नथा गरीबों का सहायक है। वह सर्वध्यापक, द्यालु श्रीर न्यायिय है बो ब्यक्तिगत चरित्र की श्रेष्ट-मानबोचित गुणों का विकास

देखना चाहता है। उसकी भविष्यद्वाणी भी सची निकली। श्रसीरिया ने इसरायल को मिटियामेट कर डाला। बेबीलोन में यहूदियों के निर्वासन से ईश्वर की सार्वभौमता ऋौर न्यायप्रियता के सिद्धात स्त्रौर भी दृढ हो गये।

यहूदियों के धर्म की दूसरी विशेषता यी-एक उज्ज्वल भविष्य की सृष्टि। उन्हें विश्वास या कि कभी उनके बीच एक मसीहा का प्रादुर्मीव होगा को उनका पय प्रदर्शन कर सुल की श्रोर लगावेगा। ईसा का बब जन्म हुआ तो वे उसे ही मसीहा, मानने लगे थे। कालान्तर में यहूदी अपने घर्म की पहली महत्ता को भूलने लगे जिससे उनके दृश्य में संकीर्णता का संचार होने लगा। सदियों के सकटपूर्ण अनुभवों श्रीर उपेचाश्रों के कारण उनकी सकीर्णता में वृद्धि होती गईं जिसके फलस्वरूप उनमें राष्ट्रीयता का प्रादुर्माव हुआ । विश्व में लिब-िमब होने पर भी वे अपनी जातीयता को कभी नहीं भूले श्रीर श्रपने सत्तापूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिये सदैव ही प्रयत्नशील रहे।

यहूदी सभ्यता की देन

इस तरह यहूदियों ने भी सर्वप्रयम स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद का सिद्धांत स्यापित किया। पूरव के अन्य राष्ट्रों ने प्रकृति की स्थिति को प्रधानता दे रखी थी लेकिन यह-दिवों ने ईश्वर को सर्वोगिर बतलाया । ईश्वर सभी चीबों का प्रयम कारण या । अतः प्रकृति भी उसी की बनायी हुई थी। उनका यह ईश्वर सर्वव्यापक था। मनुष्य द्वारा निर्मित मदिरों में उसकी प्रतिमा की स्यापना ढोंग मात्र घोषित की गई। यहूदियों ने ही सदियों से अधिवश्वासों की रूढियों में बंधी हुई मानवता को मुक्त करने का प्रयम प्रयास किया । यहूदी वर्म का प्रमुख तथा सर्वप्रवान तत्व ईसाई श्रीर इस्लाम वर्म में सम्मिलित हो आन तक वर्त्तमान है। सन्देप में अद्वैतवाद, पवित्र आचरण, आशावादिता तया राष्ट्रीयता के सिद्धात यहूदी सम्यता की मानव समाज को देन है।

(घ) प्राचीन फिनीशिया

भौगोलिक स्थिति

फिनीशिया भूमव्य सागर के पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश या जिसमें कुछ योड़े से लोग बसते थे। लेकिन साघारण श्राबादी का छोटा देश होते हुए भी विश्व के प्राचीन इतिहास मे यह महत्वपूर्ण स्यान रखता है। बाहरी व्यापार तथा वरेल् आराम के लिये यहाँ सभी सामान वर्त्तमान ये । यहाँ के लोग सेमेटिक जाति के ये श्रौर वेदीलोनिया से आकर वहाँ बसे थे। इस शाखा को कानानाइट के नाम से पुकारा जाता या। ये छोटे-छोटे नगर में संगठित ये और प्रत्येक नगर एक दूसरे से स्वतंत्र या। प्रत्येक नगर के पृयक्-पृथक् देवता और राजा थे। सूर्यदेव ( बाल ) और चन्द्र ( आस्तार्त ) की उपा-सना विशेष प्रचलित थी। फिनीशिया का इतिहास इन्हीं नगरों तथा उपनिवेशों का इति-हास है। वहाँ कभी एक बड़ा स्वतंत्र केन्द्रीय राज्य नहीं कायम हो सका।

यह छोटा देश एक ग्रोर समुद्र से ग्रीर दूसरी ग्रोर लेबेनन पहाड़ से घरा हुग्रा या। इसके किनारे बीच-बीच में कटे हुए थे। ग्रातः वहाँ ग्राच्छे-ग्राच्छे बंदरगाह पाये लाते थे। पहाड़ पर देवदार की लकड़ी मिलती थी। ग्रातः मौगोलिक स्थिति ने फिनी-शियों को मलताहों ग्रीर व्यापारियों की जाति बनने के लिये विवश किया। ये प्राचीन युग के ग्रंपेच थे। नाव—जहाज का निर्माण, समुद्र में उनका संचालन, वाण्चिच का विकास ग्रीर उपनिवेशों की स्थापना—थे ही इनके प्रधान पेशे हो गये। ग्रापने इन पेशों में वे इतने सलग्न थे कि उन्हे ग्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिये भी कोई चिता नहीं थी। ग्रातः फिनीशिया को क्रमशः मिश्र, बेबीलोन, श्रसीरिया, फारस, यूनान ग्रीर रोम सबके ग्रधीन रहना पड़ा था। फिर भी फिनीशी श्रपने उद्योग घंघों को करते हुए देश को धन-धान्य से पूर्ण कर रहे थे। लेकिन वे ग्रन्य कला-कौशल, भवन-निर्माण, तड़क-मड़क ग्रादि की भी उपेचा करते रहे।

सामुद्रिक यात्रायें

फिनीशिया निवासी चहाज बनाने और चलाने में बड़े ही कुशल थे। वे कुतुबनुमा (कम्प्रास्) का उपयोग नहीं चानते थे। अतः वे अधिकतर दिन में ही जहाज चलाते थे। रात्रि में समुद्र के तट पर रुक जाते थे। वे अपने को किनारे से बहुत दूर नहीं ले जाते थे। यदि कभी रात को भी जहाज चलाना पड़ता तो वे भुव तारा से पय प्रदर्शन का काम लेते थे। व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता की मावना होती थी। अतः कोई व्यापारी दूसरे को अपना रास्ता नहीं बतलाता था। सुअवसर प्राप्त होने पर वे लूट-पाट करने से भी मुँह नहीं मोड़ते थे। घीरे-धीरे वे समुद्र में लम्बी यात्राओं को भी करने लगे। स्वर ई पूर्व में कार्येज निवासी हेलों जिज्ञाल्टर से दिख्या की छोर चलकर



चित्र ३०—सिक्के पर निर्मित फिनीशी जहाज

गैम्बिया होते हुए लाइबेरिया तक पहुँचे। मिश्र के फेरोह नेको के समय में उन्होंने लाल सागर से लेकर नील नदी तक अप्रीका का अमया किया। अप्रीका का चक्कर लगाने में उन्हें ३ वर्ष का समय लगा था। सर्वप्रयम उन्होंने ही बीरके की खाड़ी को पार किया, अटलाटिक समुद्र ' में प्रवेश किया और ब्रिटेन में कार्नवाल के साय व्यापारिक सम्बन्ध कायम किया। व्यापारिक प्रगति

व्यापार में तीन बातों का जानना आवश्यक या—लिखना, पढ़ना और हिसाब जोड़ना । फिनीशियों ने लिखना-पढ़ना तो मिश्रियों से सीखा

श्रीर हिसाब जोड़ना श्रसीरियों से । दस्त विनिमय के द्वारा ही उनका व्यापार होता या उनका व्यापार केवल समुद्र में ही सीमिन नहीं या; यह स्थल से भी होता या स्थल पर केंद्रों से काम लिया जाता था। वे केंद्रों पर मालों को बन्दरगाह तक लाते थे। श्रीर वहाँ से नहाजों के द्वारा माल विभिन्न स्थानों में मेजा जाता था। इस प्रकार फारस की लाड़ी श्रीर कैस्यियन समुद्र का भी लगाव भूमध्यसागर से स्यापित हो गया या। पूर्व में भारतवर्ष से लेकर पश्चिम में रपेन और ब्रिटेन तथा बाल्टिक सागर के निकट के देशों तक उनके व्यापार का प्रसार हुआ था। वे अरव से सुगन्धि, मारत से मसाले. हाथी दाँत श्रीर बहुमूल्य घातुएँ, फारस से दरी-गलीचे, मिश्र से सन तथा रुई, श्रुफ्रीका से शुतुर्मु गं के पंख तथा स्वर्ण, स्पेन से अनाज, ब्रिटेन से टिन, यूनान के द्वीपों से संगमरमर तथा ताँवा श्रीर काकेशिया से खनिक पदार्थ तथा गुलाम लाकर श्रनेक स्थानों में पहुँचाते थे। इन चीजों के सिवा अपने देश में बने मालों का भी वे निर्यात करते ये जैसे आमृष्य, पारदशीं शीशा, वर्तन श्रीर वेलबृटेदार खुती तथा रेशमी वस्त्र । इस प्रकार प्रत्येक देश को कोई न कोई चीज को उसके पास नहीं थी पहुँचायी जाती थी। मारत के कितने राज दरबारों में सीरिया का शराब पहुँचता या। वे दास व्यापार में बहुत लाम उठाते थे । मेसोपोटेमिया के राजाग्रों से युद्ध के कैदियों को साधारण मूल्य में लरीद कर वे दासों के बाजार में उन्हें ऋधिक मूल्य में बेचते थे।

शहरों का उत्थान

उन्नत न्यागर के कारण कई शहरों का उत्थान हो गया। विडन श्रीर टायर बहुत ही प्रसिद्ध शहर थे। २०० वर्षों तक सीडन इतनी उन्नत श्रवरथा में या कि यहाँ के निवासियों ने साइप्रस, रोड्स श्रीर एजिया द्वीप समूह के कई द्वीपों में उपनिवेश कायम किया। उन्होंने काले समुद्र तक पहुँच कर नये प्रदेशों की खोज की श्रीर वहाँ से गुलाम तथा सोना, चांदी श्रीर टीन लाने लगे। मिश्र के सम्राटों ने सीडन के लोगों को श्रपने राज्य में विदेशी व्यापार चलाने श्रीर कोठियाँ खोलने के लिए आशा दे दी थी। १३वीं सदी में यह ऐश्वर्यशाली शहर फिलिस्टाइन जाति की लोलुपता का शिकार हुआ श्रीर मिट्यामेट कर दिया गया। सीडन के नष्ट होने के बाद टायर का उत्थान होने लगा। सीडन के लोग पूरव की श्रोर व्यापार करते थे श्रीर टायर के लोग पश्चिम की श्रीर। यहाँ के निवासी बड़े ही शक्तिशाली ये क्योंकि वे श्रपने दुश्मनों को बिना पराजित हुए वर्षों बक्ताये रखते थे। इनका ग्रीस, सिसली, माल्टा, स्पेन श्रीर उत्तरी अफ्रीका से व्यापारिक सम्बन्ध या। जिज्ञाल्टर को पार कर वे श्रन्दलूसिया में प्रवेश किये जहाँ से उन, तेल, श्रनाब श्रीर चाँदी मिलने लगे। कुछ लोग श्रमीका के मीतर सेनीगल नदी तक पहुँचे श्रीर लिम्पोपो नदी के निकट सोने की खानों में काम करने लगे थे। इतना ही नहीं, टायरवासियों ने ८१४ ई० पू० में कार्येंज नाम के सर्वंग्रमुख उपनिवेश

की स्थापना की । ये टायर वासी कुलीन अंगी के ही लोग ये जो घरेलू मान के के कारण विदेश के लिये प्राथान कर गये थे।

फिनीशियन उपनिवेश तीन तरह के थे। (क) अप्रसम्य जातियों के जीच न्या-पारिक कोठिण खोली गईं श्रीर वहाँ किले तथा मन्दर भी बनवाये गये। (ख) मिश्र जैसे सम्य देशों में ब्यापारिक कोठियाँ खोलकर वे व्यापार करने लगे। (ग) मूल निवासियों को जीत कर उपनिवेश बसाया गया जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से या। ऐसे उपनिवेशों में प्रमुख ये - स्पेन में केडिब, सिसली में पालरमी श्रीर उत्तरी श्रफीका में उधिका श्रीर ठ्य निस।

इन उपनिवेशों में कार्येज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में समुद्र के किनारे वर्तमान ड्यूनिस प्रान्त में स्थित या। इसने मातृभूमि की सामुद्रिक सभ्यता की परम्परा को बहुत वर्षों तक कायम रखा था। जैसा श्रमी बतलाया गर्या, ८१४ ई० पूर्व में यह स्थापित हुन्ना और १४६ ई० पूर्व में इसका विनाश हुन्ना ! भूम व्यसागर में वाणिवय-व्यवसाय का यही प्रमुख केन्द्र या। इसके पश्चिम माग में जिब्राल्टर तक इसी राज्य की तती बोल रही थी। इसके विनाश का प्रधान कारण या-रोम के साथ प्रतिद्वनिद्वता और यद जिसका विस्तृत वर्णन रोम के इतिहास में मिलेगा।

#### फिनीशी सभ्यता

फिनीशियों ने लेखन कला के सिवा सम्बता के अन्य किसी भी खेत्र में उन्नति नहीं की । उन्होंने भौतिक उन्नित खून की श्रौर इसके साथ को बुराइयों स्वाभाविक होती हैं उन सब का भी प्रचलन हुआ। मोयविलास तथा ऐश आराम टिचत सीमा को भी पार कर गये ये श्रीर इनमें श्रिति होने लगी थी। अतः क्ररीतियों श्रीर भ्रष्टाचार का प्रावल्य होने लगा या। फिनीशी स्त्रियों चरित्रहीन होने लगी यीं और उन्हीं के प्रभाव से सलोमन मूर्तियों का श्रपमान करने लगा या और इसरायल का राजा अहव ने सतों के प्रति क्र कार्य किया या। उनकी वार्मिक प्रयाश्रों में भी क्रता श्रीर कामुकता भरी हुई यों। वे प्रकृति के उपासक ये और अस्तात तया वाल उनके क्रमशः प्रमुख देवी देवता थे। बाल का प्रतीक सर्व को श्रीर श्रस्तार्त का चन्द्र को माना जाता या। देवी देवताश्रों की श्राराधना में पशुश्रों तथा बच्चों का बिलदान किया जांता या।

#### फिनीशी सभ्यता की देन

फिनीशिया-निवासियों ने कोई नई सम्यता का विकास नहीं किया बल्क पुरानी या प्रचलित सम्यतात्रों का ही ऋपने मालों के समान प्रचार किया। ये भिन्न-भिन स्पानों में भिन्न-मिन्न मालों का श्रादान-प्रदान करते थे, वैसे ही मिन्न-मिन्न स्थानों में सम्यताश्रों का भी श्रादान-प्रदान हुआ। इनकी सम्यता श्रोनेक सम्यताश्रों का समन्वय या। ये वेशीलीन-निवासियों श्रीर मिश्रवासियों से लेखन-कला लेकर उसमें आवश्यक परिवर्तन किये। इस प्रकार वर्तमान लेखन प्रणाली का, जिसमें घ्वनि के आधार पर अलग-अलग शब्द होता है, जन्म हुआ। इस नयी लेखन कला को इन्होंने यूनानियों को दतलाया श्रीर रोम होते हुये इसका प्रसार कमशः यूरोप में हुआ। उन्होंने ही कई देशों में कागज, कलम श्रीर स्थाही का मी प्रचार किया। फिनीशियों ने दूसरा कार्य यह किया कि यात्राओं श्रीर व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने वतलाया कि मानव समाज पारस्परिक सहयोग से सुखी हो सकता है। एक देश में सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। वाणिव्य-व्यवसाय के ही जरिये हरएक देश की कमी की पूर्ति की जा सकती है। इसी सिलसिले में उन्होंने नाप-तोत्त के सामनों में भी स्वाति की।

इस तरह इन्होंने यह दिखा दिया कि सभ्यताश्रों का पारस्परिक सम्पर्क श्रौर विनिमय होने से इनका विकास होना है श्रौर मानव समाज का कल्याण होता है। एक ही स्थान में सीमित रखने से पिंजड़े के पद्मी की मॉित इसकी बृद्धि मी सीमित श्रौर संकुचित हो जाती है श्रीर कालान्तर में इनका विनाश भी श्रवश्यम्मानी है।

( क ) कीट द्वीप का इतिहास

मूमिका

भूमध्यसागर में छोटे-बड़े बहुत से द्वीप हैं। इनमें क्रीट का द्वीप सबी से बड़ा छीर प्रमुख रहा है। यह मिश्र के उत्तर-पश्चिम और यूनान के दिल्ल में स्थित है। १६ वीं सदी तक किसी ने सोचा तक नहीं या कि यह छोटा द्वीप भी सम्यता का केन्द्र कभी रहा होगा। १८७० ई० में एक बर्मन ब्यापारी हेनरिक रलीमेन के नेतृत्व में खुदाई का श्रीगणेश हुआ। १६०० ई० में एक अगरेक पुरातत्ववेता के पय-प्रदर्शन में नोसस में खुदाई का कार्य और भी अधिक लगन से हुआ। उसका नाम सर आर्थर इवान्स या। जब कुछ मग्नावशेशों को देखा गया तो पता चला कि कीट भी प्राचीन सम्यता का एक प्रमुख केन्द्र या। मिश्र और मेसोगोटेमिया की सम्यता की मोंति कीट की भी सम्यता प्राचीन यी और इसके आरम्म का समय लगभग ४००० ई० पू० (३६०० ई० पू०) बताया जाता है। कीट लोगों की कार्ति के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हो सका है।

राजनीतिक परिचय

२५०० ई० पू० से कीट निवासियों के विषय में निश्चित एवं क्रमदद उल्लेख मिलता है। २५०० ई० पू० से १४०० ई० पू० तक का काल कीट के इतिहास में स्वर्ण युग या। इस युग में कीट की सम्वता अपनी चरमावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। अन्य प्राचीन निवासियों की तरह कीट के लोग छोटे और स्वतंत्र नगर राज्यों में संगठित थे। किन्तु २५००

ई॰ पु॰ के लगमग इन राज्यों की स्वतंत्रता अबहुत कर ली गई और एक केन्द्रीय राज्य कायम किया गया । यहाँ का राजा मिनो की उराधि से प्रसिद्ध या श्रीर इन राजाश्रों का दोर्ब हातीन शासन हात इतिहास में मिनोश्चन युग के नाम से विख्यात है। इस युग में सभ्यता श्रीर समृद्धि की खूब ही उन्नति हुई थी। नोसस राज्य की राजधानी यी। राजमवन विशाल होता या। कई देशों के साथ राजनीतिक श्रीर व्यापारिक सम्बन्ध या। एमें स कीट के अधीन या और कर मेजा करता या। एक यूनानी दन्त कया प्रचलित है कि कीट में मिनोटर नाम का एक राज्य रहता या जिसके भोजन के लिये एचेंस से मनुष्यों श्रीर पशुश्रों का निश्चित कोय मेजा जाता या। यह संदेह किया जाता है कि १५वीं सदी ई० पू० में क्रीट मिश्री साम्राज्य का अंग रहा हो क्योंकि युःमस त्तीय के समय में एक कर्मचारी एकिया द्वीप समूह का गवर्नर कहा जाता या। किन्द्र यह सरेह ही है। क्रीट पराचीन या-इसकी स्पष्ट चर्चा कहीं नही मिलती है। १४०० ई॰ पू॰ में नोसस शहर तहस-नहस कर दिया गया। श्रभी इसके विषय में विस्तृत ज्ञान इतिहासकारों को नहीं प्राप्त हो सका है। अपनि ४०० वर्षों में नोसंस का पुनक्यान हुआ । लेकिन फिर १००० ई० पू० में इसपर मीनण स्नाक्रमण हुआ और अनुमान किया जाता है कि द्राय शहर के विष्वसक यूनानियों ने ही इस दुष्कार्य को भी किया या। तागरवात् नोषष पुना संमल नहीं सका। ५३६ ई० पू० में फारस के सम्राट्ने कीट के साय सारे ईजियन दीप समूह को ही अपने साम्राज्य के पेट में हड़प लिया ।

#### कीटन सभ्यता एवं संस्कृति

#### भौगोलिक प्रभाव

कीट दीप समूह की मौगोलिक स्थिति सम्पता के तिकास के लिये बहुत ही अनुक्ल थी। यह भूम-यसागर के मध्य में स्थित है और यह सागर तीन महादेशों—यूरोप, एशिया और अभीका को खूता है। भूमध्यसागर में और भी अनेकों द्वीप थे जो एजिया द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से कीट भी एक द्वीप था किन्तु यह सबों में बड़ा और शक्तिशाली था। एशिया माइनर एजिया द्वीप समूह को पूर्वी भू-भागों से मिलाता था और कीट मिश्र को अन्य देशों से सम्बन्धित करता था। एशिया माइनर हिष्टियों का निवास स्थान था और वहाँ सम्पता विकसित अवस्था में थी। इसके उत्तर-पिश्वम में ट्राय शहर २५०० ई० ए० के लगभग उन्नत दशा में था। इसके सिवा सामुद्रिक स्थिति होने के कारण किसी बाहरी आक्रमण का भय और संदेह नहीं था। अतः कोट में भी उन्नकोटि की सम्पता का उदय हुआ। प्राचीनकालीन सम्पताओं में कीटन सम्पता का भी एक उत्तम स्थान है। इसे मिनोग्रन था ईजियन सम्पता भी कहते हैं। राजाओं की उपाधि मिनो के आधार पर मिनोग्रन नामकरण हुआ है। कीटन

लोग ईजियन समुद्र के द्वीपों तथा तटीय प्रदेशों के निवासी ये। इसलिये वे तथा उनकी सभ्यता ईजियन के नाम से सम्बोधित होने लगा था।

यह सम्पता प्रधानतः सामुद्रिक है। फिन्रिशियों की मौंति कीट निवासी मी वाण्जिय-न्यापार की किया में सम्यताओं का भी आदान-प्रदान करते थे। किन्तु फिनीशिया की सम्यता नहीं विभिन्न सम्यताओं का केवल समन्वय या, कीट की सम्यता में समन्वय श्रीर मौलिकता—दोनों ही बातें थीं। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सम्पूर्ण एनिया द्वीप की सम्यता कीट की ही सम्यता की छाया-मात्र यी। यही नहीं, यूरोप में सम्यता की प्रयम ज्योति यहीं पहुँची यी श्रीर यहाँ से श्रीस तथा रोम होते हुए यूरोप के श्रन्य देशों में इसका प्रकाश पहुँचा या।

सभ्यता तथा संस्कृति का उल्लेख

कीट की शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी जिसका आधार नगर राज्य था। राजा बड़ा ही शिक्तशाली था। वह पुरोहित और सेनापित भी था। उसकी राजधानी धन और वैभव का नमूना थी। मिनो की सेवा करने के लिये विविच पेशे वाले पर्याप्त संख्या में वहाँ रहते थे। राजमहल का निर्माण बड़ा ही विचित्र ढंग का होता था। अन्दर में प्रवेश कर जाने पर निकलने के रास्ते का पता बड़ी कठिनाई से मिलता था। मिट्टी के विशाल बड़ों में व्यवहार करने की चीजें रखी जाती थीं। अधीनस्थ देशों से कर और मेंट की चीजें आती थीं। राजा के पास स्थल और जल सेनाएं रहती थीं। किन्द्र जल सेना की ही प्रधानता थी। इतिहास में कीट ही प्रथम राज्य है जहां जल सेना संगठित थी।

कीट निवासियों के धर्म के विषय में बहुत ही थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सकी है। ये जोग प्रकृति के उपासक ये। वे वृद्ध, प्रयुद्धों तथा नागों की पूजा करते थे। जगत-माता उनकी प्रसिद्ध देवी थी जिसे वे सब जीव-जन्तुन्धों की जननी समकते थे। वे बिलदान न्द्रीर कर्मकाएड में विश्वास करते थे। धार्मिक उत्सवों में गाने-बजाने होते थे किन्तु देवतान्शों के लिये मन्दिर नहीं बनाए जाते थे।

खेती करना, मञ्जली मारना, जहाज चलाना और व्यापार करना—कीट निवासियों के मुख्य पेशे थे। कला-कीशल के भी काम होते थे। मिश्र, यूनान श्रादि पड़ोसी देशों से उनका व्यापारिक लगान था। व्यापार के प्रसार के लिये सायप्रस, सिसली श्रीर यूनान में उपनिवेश भी कायम किये गये थे। यूनान के दक्खिन में टिरीन्स श्रीर माहकेनी नाम के दो प्रसिद्ध शहर थे। श्रारगोजियस की लाड़ी से कोरिय की लाड़ी तक के व्यापारिक रास्ते के छोर पर माइकेनी स्थित था। श्रादः यह वैभव से परिपूर्ण था। कीट श्रीर मिश्र दोनों ही के जहाज यहाँ श्राते थे श्रीर मालों को उतारते थे।

नोसस का राजपासाद वास्तु कला का सर्वोत्तम नमूना है। इसमें श्वेत पत्थर लगे हुए थे जिसमें पर्याप्त चमक-दमक होता था। राजपासाद एक सम्पूर्ण नगर ही के समान या जिसके अन्दर सभी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त होती यीं। इसमें बहुत से कमरे होते ये और वे भी बड़े ही विशाल। इसमें स्नानागार भी ये और पानी बाहर निकल जाने के लिये नालियों निर्मिन थीं। शहर में भी गन्दे पानी के निकास के लिये नालियों का जाल बिछा हुआ था। ये नालियों अभी भी वैसे ही दीख पहती हैं मानो हाल ही की बनी हुई हैं। १६वीं सदी तक लंदन और पेरिस में भी ऐसी नालियों का नाम निशान तक भी नहीं था। सर आर्थर इवास के शब्दों में 'वर्तमान काल में भी बहुत ही कम राष्ट्रों ने उस तरह का वैद्यानिक दंग पर स्वास्थ्य के जिये प्रबन्ध किया है।' मोहेनजोदड़ो की नगर व्यवस्था से कीट की नगर व्यवस्था में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है।

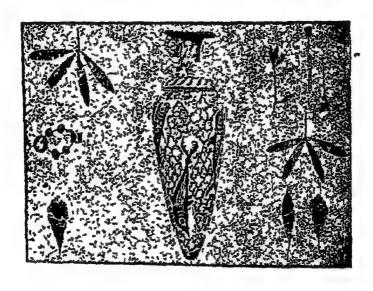

चित्र ३१--मिनोश्चन श्रामुषण और घडा

मोहेन नोद हो भौति कीट को सभ्यता भी शातिस्चक है। दीवारों पर सुन्दर चित्र श्रीर वेल-वृटे श्रिक्त हैं। वेल-वृटेदार सुन्दर श्रीर श्राकर्षक कपड़े, श्राभूषण श्रीर दर्तन भी बनाये जाने थे। वर्तन तो शिल्प कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। कुम्हार के चाक लेखी चीज पर वर्तन बनाया जाता या श्रीर इसपर पालिश देकर सुन्दर-सुन्दर चित्र श्रीकित किया जाता या। साइप्रस से ताँवा श्रीर स्पेन तथा अन्य देशों से टीन लाकर क्षेस दनाया जाता या। काँसे से श्रीक वस्तुएँ तैयार की जाती थीं। हाथी दाँत श्रीर संगमरमर की सुन्दर मूर्तियाँ बनती थीं।

इस प्रकार कीट में ऐसी ही चीचें अधिकतर मिली हैं जिनका सम्बन्ध शांति काल से हैं। किसी युद्ध के दश्य या श्रम्त-शास्त्र का चित्र श्लंकित किया हुन्ना नहीं पाया गया है।

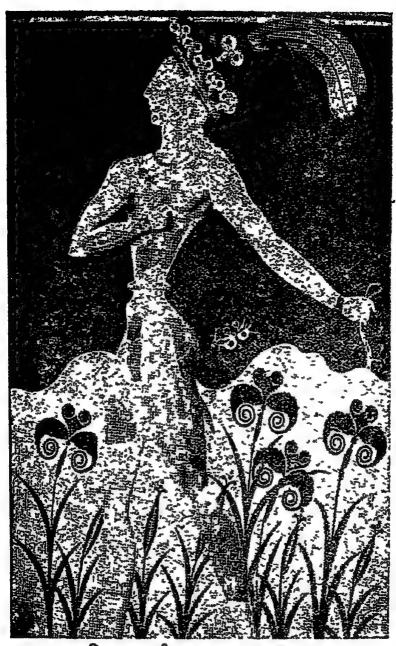

चित्र ३२--क्रीटन कला का एक नमूना

#### कीटन सभ्यता की देन

कीर मी फिनीशिया की मॉ ति सम्यता का वाहक श्रीर प्रचारक या । पहले ही कहा गया है कि यहीं से सम्यता का प्रकाश यूरोप में फैला है । मालों के साथ-साथ सम्यता का मी विनिमय होता या । यूनानी सम्यता इजियन सम्यता का बहुत बड़ा ऋगी है । उसे इजियन सम्यता का नवीन संस्करण ही कहा जा सकता है ।

#### अध्याय १२

# भूमध्यसागरीय सभ्यता-प्राचीन यूनान

चूनानी इतिहास का महत्व

विश्व के इतिहास में यूनान देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भूमध्य सागरीय सम्यता श्रों में यूनानी सम्यता को भी उच्च स्थान प्राप्त है। इसके कई कारण है। यह सम्यता प्रशियाई सम्यताओं की तरह प्राचीन तो नहीं है किन्तु कई बातों में उनसे आगे है। यूनान ने सम्यता के प्रायः प्रत्येक हो ने में उन्नित की। राजनीति शास्त्र और प्रजातंत्र राज्य का त्रिकास बूनान ने खूद किया। इसके पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कहीं नाम भी नहीं था। इसने सम्यता का केवल विकास ही नहीं किया, बाहरी सकट से उसकी रहा भी की। फारस के साम्राज्यवाद से इसने अपनी सम्यता की रहा कर यूरोप तथा अन्य देशों मे उसके प्रचार के लिये सुश्रवसर प्रदान किया। एशिया और यूरोप के बीच का दरवाजा यूनान था और इसी दरवाजे से यूरोप में सम्यता का प्रवेश हुआ। इस के श्रमाव में यूरोप के इतिहास का रूप विलक्क्त मित्र होता। पता नहीं कि यह कितने समय तक वर्षरता और अजन का शिकार बना रहता। यूनान ही यूरोप की सम्यता का जन्मदाता है। या यों कहें कि यूरोग की सम्यता यूनान की सम्यता की ही सन्तान है। इसी भावना को प्रदर्शित करते हुए एक बार महान् किय शेली ने कहा था "हम सभी श्रीक ही हैं; हम लोगों के विघान, कलाएँ और साहित्य सबका मूल तो ग्रीस में ही है।"

इस प्रकार यह प्राचीन, मध्यकालीन श्रीर श्रवीचीन युगों को मिलाने वाली एक बड़ी कड़ी है। "सारे इतिहास का लच्य यूनान होते हुये विजयी रोम तक पहुँचना है। श्राज का सारा इतिहास पराजित श्रीर ध्वस्त रोम से ही चल कर हमारे पास श्राता है।"

भोगोलिक स्थिति

यूनान में भूगोत श्रीर इतिहास के बीच गहरा सम्बन्ध दील पड़ता है। यहाँ के इतिहास की विशेषतायें भौगोलिक विशेषताश्रों के ही परिणाम हैं। यूनान एक प्रायद्वीप है जिसके तीन श्रोर समुद्र है। कोरिन्प की लाड़ी देश को दो भागों में विभक्त करती है। खाड़ि में श्रीर समुद्र के कारण देश का किनारा वृध्शि द्वीप समूह की तरह बहुत ही कया हुशा है श्रीर श्रुच्छे बंदरगाहों की भरमार है। श्रतः व्यागर श्रीर उपनिवेश के

१ सैन्डर्सन-वर्ल्ड हिस्ट्री, पृष्ठ ३

होत्रों में प्रगति करना स्वामाविक ही है। देश का मीतरी माग पहाड़ों के कारण करें हिस्सों में बंट गया है और प्रत्येक भाग के लोगों के लिये दूसरे भाग में आना-जाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी रहा है। इससे नगर राज्यों का उत्यान अनिवार्य हो गया और राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं हो सकी। प्रत्येक नगर निवासी अपनी स्वतंत्रता का कहर पद्धाती बन गया। इसकी रद्धा के लिए युद्ध भी करना पड़ता था। इससे युद्ध तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इसी कारण ये शातिप्रिय कीटनों को सहज ही पराजित कर सके। सामुद्धिक सम्बच के कारण एजिया दीप समूह के द्वारा एशिया से सम्बता श्रीस में पहुँची। वस्तुतः युनानी सम्यता इजियन सम्यता की ही देन है।

केकिन प्रीव के पूर्वी किनारे पर ही अधिक अरीर उत्तम बंदरगाह हैं। इन्हीं बंदरगाहों के द्वारां व्यानार का काम होता या। अतः पश्चिम की अपेत्वा पूर्वी किनारा पहले सम्य हुआ। देश का भीतरी भाग निदयों की घाटी के समान उपनाऊ नहीं था। अतः वहाँ के लोगों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता या निससे वे शारीर से हुन्द-पुष्ट होते ये। इस तरह व्यापार, सामुद्रिक यात्रा, नौका-संचालन आदि कामों में यूनानियों की विशेष अभिविच उत्पन्न हुई। नलवायु इतनी अब्झी यी कि यूनानियों की मानसिक शक्ति प्रवल और कियाशील बनी रही। देश में प्राकृतिक सौंदयों की भी अधिकता यी। इस कारण उनकी कल्पना-शक्ति नागृत होती रही और वे उच्चकोटि की कला, साहित्य तथा दर्शन उत्पन्न करने में समर्थ हुथे। प्रस्तर की शिवकता के कारण कारीगरी तथा वास्तुकला के विकास को प्रोत्साहन मिला।

प्राकृतिक दृष्टि से यूनान के तीन भाग थे। (क) उत्तरी भाग जिसमें दो मुख्य राज्य थे। इसी भाग में मकदुनिया था जिसके निषय में आगे चलकर जानकारी प्राप्त होगी। (ख) मन्य भाग जिसमें ६ राज्य थे। इनमें आदिका का राज्य जिसमें एथेन्स स्थित या, बहुत प्रसिद्ध था। (ग) दिल्लिशी भाग जिसमें सात राज्य थे। इनमें निशेष प्रसिद्ध लेकोनिया का राज्य था जिसमें सार्टी स्थित था। इन राज्यों के सिना यूनान देश के अन्तर्गत एशिया माइनर का कुछ भाग और छोटे-मोटे बहुत से द्वीप थे। इस तरह प्राचीन काल में इस देश का चेत्र, वर्तमान समय की अपेद्मा बहुत अधिक था। यूनान का इतिहास प्रधानतः सार्टी, एथेन्स, थीन्ज और मकदुनिया के नगर राज्यों का ही हतिहास है। अनुकृत मौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त यूनानियों के उत्यान के कुछ अन्य कारण भी थे। यूनान के पड़ांसी देशों की सम्प्रताऍ समृद्धिपूर्ण थीं जिनसे इसने बहुत कुछ सहज ही सीलकर अपनी सम्यता को शक्तिशाली बनाया। सैन्य तथा जल शक्ति के कारण उसे किसी बाहरी शत्रु का मय नहीं रहा और निरंकुश सम्राट् को भी हरा सका। उसे एथेन्स जैसे नगर राज्य का सर्वोत्तम प्य-प्रदर्शन मिला जहीं अनेक सुयोग्य पुक्षों का प्रादुर्गान हुआ। मकदुनिया ने सिकन्दर जैसे महान विजेता को

जन्म दिया जिसके नेतृत्व में यूनान एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बन गया। प्राचीन निवासी

यूनान देश और यहाँ के निवासी ग्रीस और ग्रीक नाम से क्रमशः विख्यात हैं। ये नाम बहुत बाद में प्रचलित हुए । पूर्व इतिहास करत के लेखक होमर के लेखों में मी इन नामों की चर्चा नहीं की गयी है। होमर का काल ईसा के लगभग ६वीं सदी पूर्व व्यत्ताया जाता है। ये दोनों नाम कालान्तर में रोमन शब्द ग्राई-साई से निकल कर प्रसिद्ध हुये हैं।

यूनान के लोग श्राने को हेलन कहते ये। इनके पहले पेलास्जान्स नामक जाति के लोग रहते ये जो साधारणतः कुछ खेती-बारी का काम करते ये। हेलन लोग २००० ईसा पूर्व के लगभग पूर्व की श्रोर से कारियन प्रदेश से चले श्रीर कालान्तर में इस प्रदेश में श्राये। ये लोग श्रायं जाति के ये श्रीर लगभग १२वीं सदी ईसा पूर्व तक यहाँ बस गये ये। ये पहले येसली प्रान्त में बसे श्रीर इसके बाद कमशाः दिख्य की तरफ बढते गये। ये श्रपने देश को हेलास कहते ये। इनकी चार शाखायें यीं—होरियन, ईश्रोलिन, एकियन श्रीर श्रायोनियन। इनमें होरियन श्रीर श्रायोनियन के ही नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। स्पार्ध के निवासी डोरियन श्रीर एयेन्स के निवासी श्रायोनियन शाखा के ही प्रतिनिधि ये श्रीर इन्होंने ने ही यूनान के इतिहास में प्रमुख माग लिया है।

श्रायों के बीच माट की श्रेणी के गायक होते ये को उनकी यश-गायाश्रों को स्पृति, गीत श्रीर किवता के रूप में स्थायी रखते थे। हेलेनों के बीच ऐसे ही कितने माट ये। हिलयड श्रीर श्रोडिसी नाम के उनके दो महाकाव्य हैं जैसे भारतीय श्रायों के रामायण श्रीर महामारत नाम के दो महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों के श्रमल रचिंयता के सम्वध में विहानों के बीच मतमेद है। किन्तु श्रिषक लोगों का श्रानुमान है कि होमर नाम के एक श्रंघ किव ने इन्हें लिखा। लेकिन यह समरणीय है कि होमर ने प्रधानत: सम्यादक का काम किया या निस तरह व्यास ने महाभारत को सम्यादित किया था। होमर ने १००० ई० पू० के लगमग इन प्रत्यों का सम्यादन किया था। इलियड में एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम में स्थित ट्राय शहर पर यूनानियों के श्राक्रमण तथा विजय का वर्णन है। श्रोडिसी में ट्राय से श्रोडिसियम (ईल्यूसीस) नामक सेनापित की लीटती यात्रा का वर्णन है। इन महाकाव्यों में प्रकृति सौंदर्य का मी सुन्दर चित्रण है। इनके कथानक कहाँ तक सत्य हैं—यह विवादास्पद है। लेकिन यूनानियों के पूर्व-इतिहास काल की स्थिति जानने के लिये ये ही महत्वपूर्ण साधन हैं। यूनान के इतिहास का प्रथम भाग यही पूर्व इतिहास काल है बिसे वीर-काल या होमरिक काल कहते हैं। इसका समय लगभग प्रती सदी (७७६ ई०) तक माना बाता है।

चीर-गाथा काल का संचित्र इतिहास

उस समय यूनानी खेती करते ये और मेह पालते थे। शिकार और युद्ध में इनकी विशेष अभिविच रहती थी। कुन्द व्यापार भी होने लगा था। उनके रहन-सहन पर मेसोनोटेमिया का बड़ा प्रभाव पढ़ा था। लोग कुछ ऐसे कपड़े पहनते थे जो पैरों तक लटके रहते थे। क्षियों अपने मुख का कुछ भाग दका रखती थीं। लोगों को ख्याल था कि मनुष्य का ही परिवर्तित रूप देवता का होता था। अतः मनुष्य की तरह उनकी मूर्तियों भी बनाई जाने लगी थीं।

उनकी राजनीतिक संस्था राजतन्त्र प्रणाली पर त्रावारित यी। प्रत्येक राज्य में एक वर्ग रहता या जिसका एक मुख्या होता था। वह सरदार या राजा कहलाता या। वही युद्ध में सेनापित क्योर उत्सव में पुरोहित का भी कार्य करता या। लेकिन एशिया के कई देशों के जैसा प्राचीन यूनान का राज तन्त्र स्वच्छद श्रीर निरकुश नहीं या। राजा श्रीर प्रजा के दो विभिन्न वर्ग नहीं थे। दोनों ही समान थे। समान व्यक्तियों में ही राजा का प्रथम स्थान माना जाता था। राज्य प्रवंध में वह प्रमुख कुलीनों श्रीर साधारण पुरुषों से भी राथ लेता था।

कालान्तर में समय गित के साथ राजा कमजोर होता गया श्रीर कुलीनों तथा सामान्य व्यक्तियों की शिक्त बढ़ती गई। श्रातः राजतन्त्र के स्थान पर प्रजातंत्र राज्य कायम हो गया। कुछ राज्यों में राजा के स्थान पर सरदारों ने ही श्रपना हुक्म चलाया लेकिन उसके बाद वहाँ भी प्रजा ने श्रपनी सत्ता स्थापित की। प्रजातंत्र राज्य में कुछ निश्चित काल के लिये एक प्रधान चुना जाता या श्रीर राज्य के सभी लोग सभा में बैठकर श्रपने राज्य के लिये कानून बनाते। किसी भी पद पर कोई भी नागरिक योग्यतातुसार नियुक्त होने का श्रिमकारी या। सबको बोलने श्रीर मत प्रदान करने की स्वतंत्रता यी। इस तरह यूनान में कितने ही नगर-राज्य कायम हो गये। प्रत्येक नगर राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र या श्रीर श्रपने राज्य की स्वतंत्रता की रज्ञा करने के लिये लोग सदा ही तत्यर रहते थे। परतु सवों के बीच एकता का श्रमाव या। राज्य्रीय एकता की भावना नहीं यी, उल्टे सभी श्रापस में कगड़ते रहते थे। इन नगर राज्यों में स्थार्थ श्रीर एयेन्स के ही राज्य श्रीक्त प्रगतिशील श्रीर प्रसिद्ध थे। इन राज्यों के विकास का प्रधान कारण या—यूनान की प्राकृतिक बनावट जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इसके सिवा यूनान निवासियों की भी यह विशेषता भी कि वे स्वतंत्रता के बड़े ही प्रेमी थे। यूनानियों में सम्पर्क के साधन

त्रमी कहा गया कि यूनान में नगर राज्यों की स्यापना के कारण राष्ट्रीय एकता का स्रभाव था। फिर भी उनके बीच सम्पर्क के कई सावन थे:—(१) उनके बीच भाषा स्रीर वंश की समानता थी। उनके पूर्वंच एक कुल के थे। (२) हेलेनों की विभिन्न शाखात्रों के बीच रहन-सहन, चाल-चलन में कुछ ब्रन्तर तो था किन्तु विदेशियों की तुलना में सबों के रहन-सहन में बहुत समानता थी। (३) ट्रोजन का युद्ध सभी हेलेनों की कीर्ति समसी वाती यी और ईलियड तया श्रोडेसी के महाकाव्य उनके राष्ट्रीय साहित्य माने जाते थे । सभी हेलेन ट्राय के विकद एक होकर लड़े थे । होमर उनके सनातन सेखक ये और उनकी कृतियाँ सर्वत्र पढी जाती थीं। (४) उनके कितने देवी-देवता एक ही थे। समय-समय पर धार्मिक उत्सव होता या जिसमें सभी राज्य के प्रतिनिधि श्राते थे। एक प्रमुख धार्मिक संघ या जो एम्फिक्टिश्रोनिक संघ के नाम से प्रसिद्ध या। साल में दो बार डेल्फी स्थित एपोलो के मंदिर में इसकी बैठक होती थी। ऐसे ही किसी मुख्य कार्यं करने के पहले सभी लोग पीयिया देवी की राय पूछा करते ये। इस प्रया को और कल कहते हैं। (५) यूनान में खेल-कूद को क्झ ही महत्व दिया जाता या । श्रतः इसकी देखरेख के लिये कई संस्थाएँ कायम पी जिनमें समूचे यूनान का प्रतिनिधित्व होता या। एलिस में झालिम्पस पर्वत पर प्रत्येक ४ वर्ष पर राष्ट्रीय खेल कूद करने की प्रया स्थापित यी। ये श्रोलिम्पिक खेल के नाम से प्रसिद्ध हैं। दो बार के उत्सवों के बीच के समय को अलिम्यियाद कहा जाता था। इस उत्सव के मौके पर विराम-सन्धि हो जानी थी और प्रत्येक माग से लोग इसमें अद्धा और उत्साह के साथ शामिल होते थे। समी विजेताश्रों का राष्ट्रीय सम्मान किया जाता था और उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। (६) जब न्यापार के लिये किसी राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाता या तो वह वहाँ किसी का अतिथि होकर रहता या।

इस प्रकार पारस्परिक सम्पर्क के लिये यूनानियों को बहुत मौके मिलते ये। लेकिन इससे सामानिक और नातीय एकता की ही भावना प्रस्फुटित हुई; राजनीतिक एकता या राष्ट्रीयता की भावना नहीं उत्पन्न हुई। फारस के विदेशी आक्रमण के समय भी यह एकता स्थापित न हो सकी, शान्ति काल की बात तो दूर रहे।

यह पहले ही बतलाया गया है कि एशिया में बसने वाले आर्य—पारसी तथा हिन्दू और यूनान में असने वाले आर्य लगमग एक ही समय में और एक ही जगह से चले थे। वे आपस में सगे-सम्बन्धी ही ये और उनके विचार तथा संगठन एक ही तरह के थे। किन्द्र समय गति के साथ उनके विकास कम के अनुसार उनमें भिन्नता बढ़ती गई। एशियाटिक आर्य दार्शनिक, धार्मिक और आदर्शनादी चन गये लेकिन यूनानी वैशानिक, व्यवहारिक और बुद्धिवादी हो गये। यूनानियों की भी शाखाओं में अन्तर पड़ गया और सबसे अधिक अन्तर होरियन तथा आयोनियन के बीच में उत्पन्न हुआ। दोनों की विचार-धाराओं में आकाश-पाताल का अन्तर था।

# स्पार्टा श्रीर एथेन्स का प्रारम्भ इतिहास [ प्रथम माग-७७६ ई० पूर्व तक ]

(क) स्पार्टी

स्तार्य में होरियन लोग ब्राकर बसे ये श्रीर विजेता होने के कारण उन्हीं का सर्वत्र बोलवाला था। ये लोग स्पार्य में रहते ये श्रीर नागरिकता के सभी श्रिषकार इन्हीं को प्राप्त थे। उनके बाद दूसरी श्रेणी में श्राप्त-पास के लोग ये जो विजित ये। ये पेरिश्रोसाई कहे जाते थे। इनके बाद हेलट नामक गुलाम जाति के लोग थे। ये लोग प्रायः मूल निवासी श्रीर युद्ध के बन्दी थे। इनके साथ. बड़ा ही श्रात्याचारपूर्ण व्यवहार किया जाता था श्रीर इनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी।

नवीं सदी ई० पू० के पहले का वृत्तान्त विशेष मालूम नहीं है। इस सदी के उत्तराद्ध में—दर्भ ई० पू० के लगभग स्पार्थ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसका नाम लायकरगस या। वह यहाँ का प्रथम व्यवस्थापक और विधान निर्माता या। स्पार्थ मीतरी और बाहरी शत्रुओं से धिरा हुआ या। श्रतः इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी सुरत्वा सम्बन्धी या। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख लायकरगस ने अपना सारा सुधार-कार्य किया।

स्पार्ट की राजव्यवस्था अन्य सभी यूनानी राज्यों से भिन्न थी। वहाँ प्रारम्भ से ही दो राजा राज्य किया करते ये और दोनों ही के अधिकार बरानर में। वे राजा, पुरोहित, सेनापित और जज-सन कुछ में। इसके बाद २८ सदस्यों की एक सिनेट थी। ६० वर्ष के ही व्यक्ति इसके सदस्य होते थे और जीवन पर्यन्त इस कार्य मार को दोते ये। एक लोकसमा भी थी जिसमें ३० वर्ष तक का कोई नागरिक बैठ सकता था। यह प्रति वर्ष पाँच कमिश्नरों की नियुक्ति करती थी और यही समिति बहुत से कार्यों की देखमाल करती थी। अतः राजा का अधिकार बहुत ही सीमित था।

देश की सुरच्चा की दृष्टि से स्पार्ट के निवासियों के शारीरिक विकास पर खास तौर से ध्यान दिया गया। उनके बौद्धिक विकास की सर्वथा उपेच्चा की गई। सारा नगर एक विस्तृत सैनिक' शिविर में परिवर्तित कर दिया गया। सभी स्पार्टन सैनिक थे। जन्म लोने के बाद लड़कों की बॉच की बाती थी श्रोर कमजोर लड़के को मरने के लिये पर्वत कन्दराश्रों में छोड़ दिया बाता था। सरकार की श्रोर से पालक गृह बने थे। ४ वर्ष की उम्र के बाद लड़कों को वहीं रहना पड़ता था श्रोर उन्हें सैनिक शिच्चा दी बाती थी। उनके शरीर को लोहे के समान बनाने के उपाय किये बाते थे। कड़ा परिश्रम, कम कपड़े, मोटा मोजन, साधारण माध्या, गरीबी बीवन, कछ, सहिष्णुता, परिवार-त्याग, श्रादि गुण उनकी विशेषताएँ थीं। मोजन गृह श्रोर शयन गृह भी सरकार की श्रोर से स्थापित किये गये थे। उन्हीं गृहों में लाना श्रोर कोना श्रानिवार्य था।

पुरुष स्त्रिवों से अज्ञग रहते थे। लेकिन पुरुषों के समान ही खियों की भी शिक्षा कठोर थी। व्यायामशालाएँ और खेल-कूद के मैदान स्तार्टनों की बहुमूल्य सम्पत्ति थे। वे व्यापार नहीं कर सकते थे और लोहे के सिक्कों का व्यवहार करते थे। लोगों की शिक्षा और उनके आचार-विचार की बाँच करने के लिये इंफोर नामक सरकारी निरीक्क नियुक्त किये गये थे। इस तरह असीरियनों की मॉति युद्ध कौशल में तो स्पार्टन बड़े ही नियुष्य निकतो, उन्होंने भीतरी और बाहरी विद्रोह तथा आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा भीं की, किन्तु संस्कृति के द्वेत्र में उनका सहयोग नाममात्र का रहा।

यदि श्राधुनिक काल में स्पार्टन प्रणाली की समता खोजी जाय तो निस्मंदेह हिटलर युगीन कर्मनी की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट होगा। नात्सी श्रोर स्पार्टन प्रणालियों में बहुत सी बार्ते मिलती-जुत्तती है।

#### (स) एथेम्स

डोरियन स्पार्ट से ग्रायोनियन एयेन्स बिल्कुल भिन्न या। दोनों में उत्तरी श्रीर दिख्ण श्रुव का श्रंतर या। यदि स्पार्ट एक विस्तृत सैनिक शिविर या तो एयेंस मनीवियों श्रीर विचारकों का एक महान् शिद्धालय या। स्पार्ट की शिक्त नमीन पर सीमित यी तो एयेंस की शिक्त समुद्र पर। स्पार्ट स्थित पालक या तो एयेंस प्रगति-शील। दोनों राज्यों की विविध मिनताएँ क्रमशः बढती गई श्रीर झन्त में दोनों के बीच दीवेंकालीन युद्ध ही खिड़ गया। युद्ध ने दोनों का सत्यानाश करके ही छोड़ा।

पटिका प्रान्त के छोटे-छोटे स्वतन्त्र अनेक विभाग ये। १३वीं सदी ई० पू० में विधियस नामक राजा ने १२ रियासतों को सगठित कर एक राज्य कायम किया। एयंस राज्यानी निश्चित हुई। उसने प्रचित्त नियमों का संग्रह कर नये नियमों का निर्माण किया। एयोना नामक देवी के उपलच्च में मन्दिर बना और घार्मिक उत्सव प्रारम्म हुआ। उसने समाज का भी पुर्नसंगठन किया। ६वीं सदी ई० पू० में राजा का प्रभाव जाता रहा और उनके स्थान पर आर्कन की उपाधि से निभूषित दूसरे अफसर की नियुक्ति होने लगी। कोड्रस अन्तिम राजा या। किन्तु अभी भी आर्कन आजीवन पर पर काम करता या और एक ही कुलीन परिवार से उसकी नियुक्ति होती यो। एरिओ पेगस नामक न्यायालय में भी कुलीन मरे थे। इस तरह एयंस में उच्च कुलतन्त्र कायम हुआ था।

७७६ ई॰ पू॰ में प्रयम श्रोलिनियद शुरू हुआ और इसी समय से यूनान का क्रमनद इतिहास प्रारम्भ होता है। प्रयम श्रोलिम्पियद से लेकर फारस के साय युद्ध के प्रारम्भ तक (७७६—५०० ई॰ पू॰) इसका दूसरा भाग है। इस युद्ध के प्रारम्भ से मकदुनिया के फिलिप की यूनान विजय तक (५००—३३८ ई॰ पू॰) इसका

तीसरा भाग है। फिलिप की यूनान-विजय से रोम की विजय तक (३३८-१४६ ई॰ पू॰) इसका चौथा भाग है।

दूसरा भाग ७७६-४०० ई० पू०

प्रवीं सदी ई॰ पू॰ में आर्कन का चुनाव १० वर्षों के लिये होने लगा और कोई भी कुलीन इस पद का अधिकारी हो सकता था। ७वीं सदी ई॰ पू॰ में यह चुनाव सालाना कर दिया गया और ६ आर्कनों की नियुक्ति होने लगी।

कुलीनों के शासन का सबसे बड़ा काम या—कानूनों को नियमबद्ध करना। इनके प्रथम विघायक का नाम या इ को। हम्मूबी श्रीर मूसा के नियमों के समान इ को के भी नियम बड़े ही कठोर थे। इ को के नियमों की कठोरता तो कहावत के रूप में प्रचलित हो गई। इ कोनियन शब्द क रता का पार्यायवाची वन गया। बात-वात में फॉसी की सजा दी जाती थी। इसका उद्देश्य या प्रजातन्त्र की बढ़ती हुई मॉग को रोकना किन्तु वह उद्देश्य अपूर्ण रहा, राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। दूसरे विघायक सोलन ने उनमें महत्वपूर्ण सुपार किया।

यूनान के इतिहास में सोलन का नाम विशेष स्मरणीय है। वह ५६४ ई० पू० में आर्कन चुना गया और विधान में परिवर्तन करने के लिये उसे सर्वाधिकार दिया गया। उसने उच्च-कुल-तंत्र और प्रजातंत्र के बीच का मार्ग अपनाया। कुलीनों के हाय में अधिकार संचित या। उसने कुछ अधिकारों को उनसे छीन कर अन्य लोगों को दिया। उसने लोगों को अभियों में जायदाद के आधार पर बाँट दिया। प्रथम तीन अभि के लोग सरकारी पदीं पर नियुक्त हो सकते थे। चौथी अभि में स्वतंत्र मजदूर थे जो यद्यपि सरकारी कामों को नहीं कर सकते थे फिर भी उन्हें मताधिकार दिया गया था। ६ आर्कनों का पद पूर्ववत जारी रहा। कौंसिल ( वाउल ) का चुनाव वार्षिक होने लगा। लोक-समा राज्य की सर्वप्रमुख संस्था थी। कौंसिल के प्रस्तावों पर भी यह विचार करती थी।

उसने श्रीर भी श्रन्य सुघारों को किया। ड्रेको के कठोर नियमों को उठा दिया, श्रिशियों को महाजनों से मुक्त किया, एरिश्रोपेगस न्यायालय का पुनंसंगठन किया, इसके जजों को लोगों के नैतिक व्यवहार की जाँच करने का श्रिष्ठकार दिया श्रीर जूरी के प्रयोग करने का नियम चलाया। विदेशियों के द्वारा राज्य में कई उद्योग-धंघों की नींव दी गई। इन सभी सुघारों को करके वह राज्य से बाहर चला गया।

सोलन के बाद कियत प्रजापीड़क युग का आरम्भ होता है। अब शक्ति के लिये नेताओं के बीच क्तगड़ा होने लगा जिनमें पिसिस्ट्रेट्स सफल हुआ। उसने ५६० ई० पू० से ५२७ ई० पू० तक राज्य किया। वह यूनान के इतिहास में 'टायरंट' ओखी का शासक या। ययरंट शब्द का अर्थ होता है अस्याचारी निरंकुश शासक। किंतु यूनानी टायरंट इस अर्थ से बहुत करर थे। स्वेच्छाचरिता के अर्थ में ही वे टायरंट कहे जाते थे किंतु कई अंशों में उनका शासन लोकिय होता या और वे प्रजा के हित के लिये बहुत काम करते थे। वे कला कौशल के मी प्रेमी होते थे। पिसिस्ट्रेटस ने कई मवन बन-बाये जिनमे एपोलो के मंदिर और लायसियम नामक व्यायामशाला बहुत ही प्रसिद्ध ये। उसने एक किसान की तकलीफ सुनकर उसके कर को माफ कर दिया। उपज का रूप ही कर के रूप में लियां जाता या। उसने कृषि, व्यापार, उद्योग-धन्धों को प्रोत्सा-हित किया। होमर की विखरी कविताओं का सग्रह करवा कर उसने लिपिश्च करवाया। पेरिन्डर और पोलीकेट्स के शासन-काल में क्रमश: कोरिन्य और सामोस के राज्यों ने अपूर्व उन्नति की।

पिसिस्ट्रेंटस के बाद उसके दो लडके हिपियस श्रीर हिपर्कंस राज की देख-माल करने लगे। किन्तु एयेन्सवासी तो स्वतंत्रताप्रेमी थे। श्रवः हिपर्कंस की हत्या कर डाली गई श्रीर हिपियस को राज्य से निकाल दिया गया। तत्पश्चात् क्लाइस्येनिस राज-काज देखने लगा।

क्लाइस्थेनिस ने अनेकों सुधार किये। उसने कुलीनों और अमीरों के प्रमाव को कम कर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के हाथ में अधिकार दिया। प्राचीन ४ श्रेणियों को तोड़कर समाज को नयी १० श्रेणियों में निभक्त किया गया। प्रत्येक श्रेणी को सीनेट की समा में ५० व्यक्ति मेजने का अधिकार मिला। अतः इसके सदस्यों की संख्या ४०० से ५०० हो गई। यह नियम बना कि सीनेट के ५० सदस्य ३६ दिनों के हिसाब से बारी-जारी से काम किया करेंगे। अब जनता के हाथ में सत्ता की बागहोर पहुँच गई। 'लीट' द्वारा सदस्यों और अफसरों का चुनाव होता था। साधारण न्याया-लयों के अधिकार में वृद्धि की गई। प्रत्येक श्रेणी से पारी-पारी से एक सेनापित भी चुना जाता था।

उसने जाति-बहिज्हार का एक और विचित्र नियम चलाया जो 'श्रोंस्ट्रासिज्म' के नाम से प्रचलित है। श्राप्रिय स्वेन्छाचारी व्यक्ति को राज्य से निकालने के लिये यह उपाय किया गया या। यदि ६००० नागरिक इस उद्देश्य से किसी के विरुद्ध मत प्रदान करते ये तो वह व्यक्ति १० वर्ष के लिये राज्य से निकाल दिया जाता या। यह नियम स्वेन्छा-चारिता के विरुद्ध बीमा स्वरूप या। राज्य-निर्वासित व्यक्ति के धन-जायदाद सभी सुरिच्चत रहते ये।

इस प्रकार क्लाइस्पेनिस ने सोलन के कार्य को पूरा करते हुए प्रजातंत्र की नींव इदतर की । सीनेट (बाउल ) श्रीर लोक समा (एक्लेसिया) राज्य की प्रमुख संस्थाएँ बन गई । श्रागे चलकर इसी सुद्दढ नींव पर प्रवातंत्र की बड़ी इमारत खड़ी की गई ।

## तीसरा भाग ४००-३३८ ई० पू० ( क ) यूनानी फारसी युद्ध ४९२ ई० पू०—४७६ ई० पू०

यूनान श्रौर फारस—दोनों देश के इतिहास में पारस्परिक महान् युद्ध एक महत्वपूण घटना है। यहाँ संदोप में ही इस युद्ध के कारखों, घटनाश्रों श्रौर परिणामों पर विचार किया जायगा।

काररा

यूनान वाले पूर्व और फारस वाले पश्चिम की ओर वढ़ रहे थे। एशिया के पश्चिमी किनारे पर यूनानियों के उपनिवेश ये जो आयोनिया कहे जाते थे। मायलिटस उनका प्रसिद्ध नगर था। ये फारस के साम्राज्य में मिला लिये गये थे और सम्राट् की ओर से एक छत्रप वहाँ रहता था जिसकी राजधानी सार्डिस थी। ५०० ई० पू० में यूनानियों ने अरिस्टागोरस के नेतृत्व में फारस के विरुद्ध विद्रोह कर डाला। एयेंस और इरिट्रिया ने उनकी सहायता की। ६ वर्ष तक युद्ध होता रहा। यूनानी दवाये गये, किन्दु फारस का सम्राट् डेरियस इतने ही से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसने वदला लेने की मावना से एयेंस पर आक्रमण करने के लिये प्रतिश कर ली थी। इसी बीच देशद्रोही हिपियस भी उसके दरबार में जाकर अपने माहयों के विरुद्ध कानाफुसी करने लगा।

४६२ ई० पू० में फारस का श्राक्रमण श्रुर हुन्ना, किन्तु 'प्रयम प्रासे मिल्का पातः' वाली कहावत चिरतार्थ हुई। ४६० ई० पू० में दूसरा श्राक्रमण हुन्ना। मारायन का प्रसिद युद्ध हुन्ना जिसमें फारस को पराजित होना पड़ा। सेनापित मिल्टियाहिस की यह कृति थी। तत्पश्चात् हेरियस के पुत्र करसीन ने युद्ध संचालन का बीहा उठाया। ४८० ई० पू० में यमोंपिली में फारिसयों को कुछ सफलता मिली, किन्तु यह सफलता एक देशद्रोही यूनानी की ही सहायता से मिल सकी। इस युद्ध का नेता स्पार्ट का राजा लियोनिदास था। उसने कर्तव्यपालन का श्रादर्श उदाहरण पेश किया। यमोंपिली की रह्मा में उसने श्रपने ३०० श्रनुगामियों के साय प्राणों को न्योछावर कर दिया। उसी साल सालिमिस का प्रसिद्ध सामुद्रिक युद्ध हुन्ना जिसमें फारसी जल-सेना को मुँह की खानी पड़ी। फिर प्लेटिया के थल-युद्ध श्रीर माइकेल के जल-युद्ध में मी पुराना ही निर्णय दुहराया गया। ४७६ ई० पू० में युद्ध का श्रंत हुन्ना।

संसार की प्रसिद्ध और युगांतकारी घटनाओं में इस युद्ध का भी एक स्थान है। यूनानियों की विजय ने संसार के इतिहास में एक नवीन युग का ही सजन किया। प्रत्यच्च रूप से फारस की पश्चिमी प्रगति सदा के लिये रक गई और यूनान में एयेंस की महत्ता वढ़ गई। इस विजय के फज़ख़रूप एयेंस में साम्राज्यवादी नीति का विकास हुआ। येमिस्टोक्कीज ने इसका समर्थन किया। एयेंस के नेतृत्व में डेलिया के गुट की स्थापना हुई।

किन्तु यह युद्ध केवल दो राज्यों का ही युद्ध नहीं या। यह दो विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों श्रोर सिद्धांतों के बीच संवर्ष था। फारस साम्राज्यवाद, राजतंत्र, स्वेच्छा-चारिता श्रोर प्रतिक्रियावादिता का प्रतीक था; यूनान इसके प्रतिकृत जनतंत्र, सहयोग, स्वतंत्रता श्रोर प्रगतिशीलता का पोषक था। श्रतः यूनानियों की विजय के साय उनके सिद्धांतों की विजय हुई। यदि मारायन के मैदान में यूनानियों की हार होती तो मानव-सम्प्रदाय की सास्कृतिक प्रगति का मार्ग ही जिलकुल भिन्न होता। ब्रिटेन श्रभी जंगली श्रवस्था में ही पड़ा रहता। यूरोप सदियों तक श्रंघकार में ही ठोकरें खाता रहता, क्योंकि जिस द्वार से उसे सभ्यता की शुद्ध हवा मिलती वह तो श्रानिश्चित काल के लिये बन्द हो जाता। श्रतः एक लेखक के मतानुसार इंगलैंड के इतिहास के लिये मारायन का युद्ध हेस्पिस के युद्ध से मी श्राधिक महत्वपूर्ण है श्रोर यूरोप के राष्ट्रों के वास्तविक पूर्वज ग्रीक ही हैं, यद्यपि वे उनकी शारीरिक सन्तान नहीं हैं।

यह युद्ध पूर्व और पश्चिम, एशिया और योरोप के मध्य संघर्ष का सूचक चिह्न या। दोनों की शक्तियों की जॉच का प्रथम अवसर था। यह स्पष्ट हो गया कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली या और इसका कारण भी क्या था। यूरोप के अधिक शिक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं रह गया और इसका रहस्य यही या कि यहाँ मनुष्य को खतंत्र विकास के लिये अवसर प्राप्त था।

प्रीकों की विवय श्रीर फारसवासियों की हार के कारण-

- (क) फ़ारसवासियों को अपने घर से दूर और ब्रीकों को अपने घर के पास सहना पड़ता था।
- (ख) फारसी सेना में कई राष्ट्र के बैनिक थे अतः उनमें एकता और देशमिक की मानना का अमान था। श्रीक सेना अपने देश और जान की रज्ञा के लिये लड़ रही थी। उनमें पूरी एकता थी और वह देशमिक की मानना से ओत-प्रोत थी।
- (ग) ग्रीक न्याय के पग पर ये, वे पीड़ित ये, फारसवासी अन्याय के पग पर ये, वे अत्याचारी थे, वे ग्रीकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उनके घरों को लूटना चाहते थे।

( ख ) पेरिक्कीच और उसका युग ४६? ई० पू०--४२० ई० पू०

सालिमस की लड़ाई के बाद की आघी शताबिद एचेंस के इतिहास में बहुत गौरव-पूर्ण काल है। इसी युग में पेरिक्की महान् का उत्थान हुआ था। वह इतिहास में इतनां प्रसिद्ध है कि उसी के नाम पर युग का ही नामकरण हुआ। ४६१ ई० पू० से ४३० ई० पू० तक उसने राज्य किया। वह एक योग्य सेनापित और सफल शासक था। उसने विद्रोह करनेवाले राज्यों को दबाया और उसके समय में प्रकातंत्र राज्य पूर्णरूप से स्थापित हो गया। उसने सार्वजनिक सेवा-कार्य के लिये सार्वजनिक घन से खर्च करने का निश्चय किया । श्रक्तूरर श्रौर सैनिकों को नियमित वेतन मिलने लगा । नाटक देखीन के लिये गरीब दर्शकों को राज्य की श्रोर से श्रार्थिक सहायता दी जाने लगी । श्रिषीनस्य राज्यों के सभी मुकदर्में एयेंस में लाने के लिये श्रिनिवार्य कर दिये गये । डेलोस के गुट के सदस्यों के द्वारा दिये जानेवाले कर में वृद्धि कर दी गई ।

पेरिक्की ज केवल सेनापित और शासक ही नहीं या वह विद्वान् और कलाप्रवीण भी या। कला-कौशल के कितने काम शुरू हुए; लोहार, बढ़ई आदि कार्य-व्यस्त रहने लगे। तर-तरह के मवन निर्माणित होने लगे। प्रारम्भ किये गये कोर्ट को उसने पूरा किया। पुराने मन्दिर मरम्मत किये गये और नये मन्दिरों का निर्माण हुआ जिनमें पार्यिनन नामक एथीना देवी का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। इसका निर्माणकर्ता इक्टिनियस या। मन्दिर में एथोना देवी की कलापूर्ण मूर्ति स्थापित हुई थी। कई अन्य सुन्दर मूर्तियों का भी निर्माण हुआ।

मूर्तिकला के अतिरिक्त विद्या, गिएत, नाटक तथा अन्य कजाओं की मी उन्नित हुई जिनका विस्तृत वर्णन उचित स्थान में आगे किया जायगा। नाटक कार सोफोक्लीज, एसकीलस तथा यूरोपिडीज, चित्रकार फीडियस काव्यकार पिंडर और इतिहासकार हिरोडोटस तथा ध्यूसीडाइडस इसी काल में हुए थे जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। नाटफ कार एरिस्टोफेनीज और इतिहासकार जेनोफेन का जन्म इसी युग् में हुआ था। यह युग पेशेवर शिक्कों के उत्थान के लिये भी प्रसिद्ध है। ये सोफिट्स कहे जाते थे। इन्होंने भाषण तथा गद्यलेखन-कला को बहुत प्रोत्साहित किया। विविध क्रेंगों में अपूर्व उन्नित को देखते हुए पेरीक्रीज ने एयेंस को ठीक ही हेलास का स्कूल कहा था।

अब यहाँ पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि एयेंस के इस अपूर्व उत्कर्ष के पीछे क्या रहस्य या ! इसका कारण क्या या ! इसका एकमात्र कारण या—एयेंस निवासियों की स्वतंत्रता । स्पार्ट निवासी राज्य (स्टेट) की उन्नति में साधनमात्र ये, उनकी अपनी कोई इस्ती नहीं यी । वे राज्य के लिये थे, राज्य उनके लिये नहीं । एथेंस में बात उल्टी थी । यहाँ के निवासियों के हित में राज्य 'साधन मात्र था । ये राज्य (स्टेट) के हाथ के खिलोंने या कल नहीं थे, बल्कि ये स्वतंत्रता के पुजारी, स्वतंत्र नागरिक थे । ये ही सत्ता के स्त्रधारी थे और छोटे-वक्के सभी विषयों पर सोच-विचार करते थे । भूलें होती थीं लेकिन अगले कदम में वे सुधार ली जाती थीं । प्रत्येक नागरिक का जीवन ही विद्यालय या जिसमें वह अनुभवों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता था ।

श्रान्य राज्यों की श्रपेत्वा एयेंस में गुलामों के साय सद्व्यहार किया जाता या। व्यापार श्रादि छोटे-मोटे श्रनेकों कार्य गुलामों को ही सौंप दिये गये थे। श्रतः श्रन्य प्रतिमाशाली लोग सांस्कृतिक विकास में ही श्रपने श्रवकाश का उपयोग करते थे।

## (ग) पैलोपोनेसियंन युद्ध ४२१ ई० पू०-४०४ ई० पू०

कारण

वरेल् फूट बाहरी संकट से भी अधिक भयानक होती है और बड़े-बड़े साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुई है। यूनान का इतिहास भी इसका अपवाद नहीं है। उसने विदेशी आक्रमण का तो सफलतापूर्वक सामना किया किन्तु ग्रह-युद्ध ने उसे मिट्यामेट कर हाला। स्पार्टा और एयेंस के बीच स्थित विभिन्नताओं के विषय में पहले ही चर्चा की गई है। (क) यहीं इतना ही कह देना पर्यांत है कि स्पार्टा वासी होरियन चाति के ये और सर्वोच्च शासन तथा अमरिवर्तन के समर्थक थे; एथेंसवासी आयोनियन चाति के और प्रजातंत्र तथा परिवर्तन के समर्थक थे। (ख) फारस के विरुद्ध युद्ध में एयेंस ने ही नेतृत्व किया था। अतः विजय के बाद उसकी महत्ता विशेष बढ़ गई। स्पार्टा ने भी माग लिया किन्तु इसकी प्रधानता नहीं स्थापित हुई। अतः इससे सार्टा को ईच्यां हो चली। (ग) एयेंस के व्यवहार से बेलोस के ग्रुट के सदस्य असंतुष्ट होने लगे थे। (ब) कोरिय और कीसिंरा में जब कगड़ा हुआ तो एयेंस ने कीसिंरा का और स्पार्टा ने कोरिय आर वा पत्त्व लिया।

श्रतः ४३१ ई० पू० में दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया जो पेलोपोनेसियन युद्ध के नाम प्रसिद्ध है। युद्ध का श्रीगर्णेश तो ३० वर्ष पहले ही हो गया था। शान्तिकाल में दोनों ही श्रानी शक्ति का संगठन कर रहे थे श्रीर श्रम बड़े ही वेग के साथ युद्ध चाल् हो गया। कारणों पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि यह युद्ध केवल दो राज्यों का ही नहीं बिल्क दो जातियों श्रीर दो विचारघाराश्रो का मी संवर्ष था। ४०४ ई० प्० में इस युद्ध का श्रंत हुशा। एथेंस की पराजय श्रीर त्यार्थ की विजय हुई। श्रम एयेंस की प्रधानता जाती रही, उसके साम्राज्य का श्रंत हो गया। उसे सभी जंगी वेहों श्रीर विदेशी राज्यों को ध्यागना पड़ा, किलाश्रों को तोडना पड़ा, श्रपने राज्य-निर्वासितों को बुलाना पड़ा श्रीर त्यार्थ का नैतृत्व स्वीकार करना पड़ा।

श्रव यह श्राश्चर्य होता है कि एयेंस तो उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँच चुका था, फिर उसका पतन कैसे हुआ! (क) एयेंस ने खतंत्रता के सिद्धात को ताक पर रखकर साम्राज्यवादी नीति श्रपना ली। श्रव्य राज्यों की तुलना में वह अपने को श्रेष्ठ श्रीर शिक्तशाली समक्तकर श्रहंकारी बन गया। (ख) स्मार्थ तो सैनिकों का राज्य था श्रीर वह एयेंस का जानी दुश्मन था। (ग) सिसली की चृति से एयेंस की जलशक्ति चीच हो गई। (घ) किन्तु इस युद्ध के निर्णय में फारस ने ही प्रमुख मांग लिया था। यों तो एयेंस की सम्राज्यवादी और स्वेच्छाचारी नीति से उसके मित्र श्रसतुष्ट थे ही, फिर भी एयेंस की हार सरेहात्मक थो। वह तो साम्रद्रिक राज्य था। लेकिन फारस ने स्मार्थ कि साथ दिया। वहाँ के सम्राट्न घन-जन से स्मार्थ की खूब सहायता की। स्मार्थ भी

जल-सेना स्यापित करने में समर्थं हुआ । ४०५ ई० पू० में इगोसपोटामी के जल-युद्ध में एयेस के जंगी वेड़ों पर आक्रमण कर इन्हें तहस-नहस कर दिया गया। इस प्रकार एयेंस के भाग्य का निर्णंय हुआ।

(घ) स्पार्टी तथा थींब्स की प्रधानता (४०४ ई० पू०—३६१ ई० पू०)

एयेंस के पतन के बाद स्पार्ट की प्रधानता स्यापित हुई जो ३४ वर्षों तक कायम रही। इस काल में युद्ध की अधिकता थी। स्पार्ट को फारस, कोरिन्य और यीन्स से युद्ध करना पड़ा था। इस काल में यूनानियों ने अपने निकृष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया था। वे एक दूसरे के विरुद्ध फारस की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इसका परिणाम हुआ कि ३८७ ई० पू० में अन्यालसीदास की संघि हुई जो यूनान के लिये बड़े शर्म की बात थी। इस संघि को फारस के राजा ने यूनान पर बलात् लागू किया था। इसके अनुसार एशिया के यूनानियों की फारस को अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी।

शक्ति की घड़ी में नम्रता रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। सार्य ने पेलोपोनेसियन युद्ध में मुक्तिदाता के रूप में प्रवेश किया था किन्तु विजय के बाद स्वयं आक्रमण्कारी और साम्राज्यवादी बन गया। अतः उसके विरुद्ध भी गुट का निर्माण होने लगा फारस उसका विरोधी हो गया और थीब्स से भी शत्रुता हो गई। ३७१ ई० पू० में यीब्स के शासक इपेमीनोन्डास ने स्पार्ट को ल्यूकट्रा के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर अपनी प्रधानता स्थापित की। किन्तु अभी भी स्पार्ट के साथ युद्ध होता रहा। ३६२ ई० पू० में इपेमीनोन्डास की लड़ते-खड़ते मृत्यु ही हो गई और इसके साथ ही थीब्स के गौरव का भी अन्त हो गया। ३६१ ई० पू० में यूनान में एक सामान्य सन्ति के द्वारा शान्ति स्थापित की गई। लेकिन इस समय तक यूनान देश का नैतिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों का पतन हो खुका था।

## (ङ) मकदूनिया का उत्थान

श्रव तक क्रमशः एयेन्स, सार्ध श्रीर यीग्स के उत्यान श्रीर पतन पर दृष्टिपात किया गया, श्रव प्रकरूनिया (मेसीडन) के उत्यान की बारी श्राई। यह राज्य येसली के उत्तर में स्थित या श्रीर बहुत ही पिछड़ा हुश्रा भाग या। ३५६ ई० पू० में फिलिंप वहाँ का राजा हुश्रा। वह बड़ा ही साहसी श्रीर योग्य व्यक्ति या। थीव्स में उसकी शिचा हुई यी श्रीर इपेमीनोन्डास ने उसे युद्ध-कौशल सिखलाया या। वह वहाँ ३ वर्ष तक बन्दी के रूप में रहा या श्रीर उसने वहाँ की सभी पद्धतियों का श्रव्ययन किया या। मकदूनिया में सम्राट होने पर उसने यीग्स के सैनिक संगठन का श्रनुकरण किया। श्रव रयों की श्रतुप-योगिता स्पष्ट हो गई थी क्योंकि धनुर्घारी श्रपने वाणों से घोड़े को वेधकर वेकार कर देते ये। श्रतः फिलिंप ने पदचरों श्रीर श्रश्वारोहियों का संगठन किया। पदचर २४ फीट लम्बे

भाले का व्यवहार करते ये श्रीर उन्हें श्रादेश या कि वे शत्रुश्रों के सामने एक दृढ़ दीवार की तरह खड़े होकर उनका सामना करें। श्रश्वारोही उनके श्रगल-बगल से होकर शत्रुश्रों पर श्राक्रमण करते श्रीर दुर्व्यवस्या फैताने की चेष्टा करते। ये सुधार बड़े ही उनयोगी सिद्ध हुए श्रीर उसे रणचेत्र में सदा सफलता मिलती रही।

३५६ ई० पू० में एक भूमि की दुकड़ी को लेकर यीन्स और फोसिया के बीच घार्मिक युद्ध हुआ जो १० वर्षों तक चलता रहा। इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर हुआ। फिलिप ने पंचायत के द्वारा इस युद्ध का निर्णय किया और यूनान में अपना पैर बमा लिया। केवल 'हेमस्यनीब ने फिलिप का विरोध किया किन्तु उसकी पुकार अरएयरोदन साबित हुई। ३३६ ई० पू० में फिलिप ने एयेंस और यीन्स की सम्मिलित सेना को केरोनिया के युद्ध में पराजित किया और वह यूनान का स्वामी बन बैठा।

इसके बाद फिलिप ने प्रीक राज्यों की एक कांग्रेस कोरिन्य में बुलाई । फारस से युद्ध करने के लिये उसे सर्वोच्च सेनापित बनाया गया । किन्तु २ वर्ष बाद किसी ने उसकी इत्या कर डाली । उसके पुत्र सिकन्दर ने उसके कार्य को पूरा किया जिसका विवरस्थ आगे प्रस्तुत किया जायगा ।

#### यूनानी उपनिवेश

श्रम तक यूनान के उपनिवेशों की चर्चा नहीं की गई है। समय-गति के साय-साय यूनानियों ने श्रपने देश से बाहर कई उपनिवेशों को बसाया। इसके कई कारण ये।

- (क) उनमें साहसिक भावना थी अतः संकटपूर्ण यात्राओं को करने के लिये वे उत्सुक रहते थे।
  - (ल) जनसंख्या की श्रिधिकता के कारण उन्हें बाहर जाने के लिये बाध्य होना पड़ा ।
  - (ग) कमी-कमी सामाजिक क्चन से ऊबकर मी लोग घर से बाहर असने लगे।
- (घ) यूनान देश में पर्वत-श्रेशियों के कारण श्रिषक उपनाक सूमि का श्रमान था। यूनानी श्रिषकतर समुद्र के किनारे पर ही बसते ये श्रीर व्यापार करते ये। मातृ-भूमि का इन उपनिवेशों के ऊपर कोई राजनीतिक दवाव नहीं रहता था। लेकिन घार्मिक लगाव बना रहता था। मातृभूमि की जो घार्मिक विवियों होती थीं वे ही इन उपनिवेशों में भी प्रचित्तत थीं।

#### उपनिवेशों का चेत्र

स्यिति के अनुसार उनके उपनिवेश ४ प्रकार के ये :--

- (क) एशिया के पश्चिमी किनारे पर एशिया माइनर के उत्तर में एटोलिक, मध्य में आयोनिक और दिल्ल में डोरियन उपनिवेश में । इनमें क्रमशः लेखक, मिलेटस और रोड्स के उपनिवेश प्रसिद्ध में।
  - (ल) मू-मध्यसागर के पश्चिमी तट पर इटली, सिसली, गौल श्रीर स्पेन में उपनिवेश

ब्साये गरे थे । इटली के दिल्यी माग को मैगनाग्रेसिया कहा जाने लगा। सेराकूस (सिसली में ) मेसालिया (फ्रांस में ) श्रोर श्रन्य कई उपनिवेश प्रसिद्ध थे।

- (ग) श्रफ़ीका के उत्तर में साइरेन श्रीर नौकेटीस मिश्र में प्रसिद्ध ये।
- (घ) यूनान के आस-पास के उपनिवेश—एपिरस के निकट कौिंधरा श्रीर मेसीडोन्ट के समीप पोटिडिया नाम के उपनिवेशों को कोरिन्य ने बसाया था। यूस में वाइजैनिटियम श्रीर काले समुद्र के तट पर मिलेटस द्वारा स्थापित सिजीकस प्रसिद्ध उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों से कई फायदे हुए। इनमें व्यापार की उर्जात श्रीर राष्ट्रीय एकता विशेष उल्लेखनीय हैं। विदेशियों की तुलना में समी यूनानी श्रपने को हेलास के निवासी समकते ये श्रीर उपनिवेशों में मिन्न-भिन्न वर्गं के यूनानी एक साथ रहते थे।

#### यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति

पृष्ठभूमि

यूनान के इतिहास के दो स्पष्ट स्तरूप हैं। एक बाहरी स्वरूप है जिसमें आत्य देशों की भों ति युद्ध और हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष, शोषण और अत्याचार भरे हैं। दूसरा भीतरी स्वरूप है जिसमें यूनान की भावना और विचार-घारा, सम्यता और संस्कृति प्रदर्शित है। पहला यूनान के शरीर का प्रतीक है तो दूसरा उसकी आत्मा का। आतः अन्य राज्यों की तग्ह उसके प्रयम स्वरूप का तो कव न अन्त हो गया लेकिन उसका आन्तरिक स्वरूप सतत् वर्तमान है क्योंकि वह अमर है। अब इसी स्वरूप का विवेचन होने चा रहा है।

यूनानी सम्यता एवं संस्कृति यूनानियों की ही विशुद्ध देन नहीं है। इनमें उनकी मौलिकता तो है ही किन्तु अन्य प्राचीन सम्यताओं का समन्वय भी है। उन्होंने बहुत-सी बातें पाषाया युग के लोगों से सीखीं जैसे कपड़े बनाना, अन्न उपजाना, पहियेदार गाहियों अगेर घर बनाना, पत्थर की काँट-झाँट करना आदि। उन्होंने अपने पड़ोसी देशों—कीट, मिश्र और फिनीशिया से बहुत कुछ सीखा। फिनीशियावासियों से सामुद्रिक विद्या, वर्णमाला तथा व्यापार पद्धित, मेसोपोटेमियावासियों से साम्राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रकृष और मिश्रियों से विश्वाल भवन-निर्माण तथा नच्छन-विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। कोट से कला तथा कारीगरी सम्बन्धी जानकारी हुई। यूनान के अन्तर्गत टिरीन्स और माइकेनी केटन सम्यता के ही दो प्रसिद्ध केन्द्र थे। द्राय शहर में मी कीट की सम्यता का प्रसार था जिसे यूनानियों ने नष्ट किया था। आयोनिया के यूनानवासी पूर्वीय सम्यताओं से बहुत प्रमावित हुए ये और अन्य यूनानियों पर उनका प्रमाव पदा था। इस प्रकार यूनानवासियों ने अपने पूर्वजों और पदोसियों से बहुत कुछ पा लिया था लेकिन उन्होंने कार्वन कागज के जैसी उनकी केवल नकल मात्र नहीं की। वे प्रतिमाशाली थे। वे जिज्ञासु ये। उनके सामने बहुत-सी चीजें आई किन्तु उन्होंने संशोधन और परिवर्दन की कियाओं के द्वारा उनमें इतना परिवर्तन कर हाला कि उनके स्वरूप ही बिलकुल वरल

गये। यही उनकी मौलिकता यी। इसी संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण को उन्होंने अगली पीढ़ी को प्रदान किया जिसके लिये मानव समुदाय उनका ऋणी है और आगे भी रहेगा।

युनानियों के दृष्टिकोए

यूनानी दाशैनिक तथा निज्ञासु ये लेकिन साय ही वैज्ञानिक, व्यावहारिक श्रीर विवेकशील थे। उनमें सुन्दरता, उपयोगिता श्रीर मानवता की भावना की प्रधानता थी। वे विश्व के सुन्दर पत्त की ही ब्रोर देखते ये ब्रौर इसे कसमीस कहते थे। कस-मोस का स्त्रर्थ होता है दैनी या दिन्य व्यवस्था। उन्होंने 'सत्यं शिवं सुन्दरं' की कल्पना की और उसे व्यवहार में लाने के लिये मार्ग भी दिखलाया। उनके जीवन का प्रायः जत्येक क्षेत्र इसी आदर्श से परिपूर्ण या । वे व्यवस्या तया अनुशासन के प्रेमी ये और उनमें रचनात्मक प्रतिमा की प्रचुरता थी। उनका धर्म क्या या मानो उत्तम कलाश्रों में प्रतीयता प्राप्त करनी थी। एक विचारक के मतातुसार कलाएँ ही धर्म हो गर्यी श्रीर घर्म का अन्त कलाओं मे ही हुआ। राजनीतिक, सामाजिक और शिचा-प्रणालियों का उद्देश्या था-मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वोगीया विकास, श्लीर सर्वोगीया विकास का मत-लव या मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आस्मिक—तीनों ही शक्तियों का पूर्ण विकास । तीनों शक्तियों के विकास का समन्वय ही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है। वे कोरी कल्पना के पोशक नहीं थे। ने सर्वत्र मानवता की ही मालक देखते थे। वे श्रपने देवी-देवताश्रों को भी मानवीय रूप में ही देखते श्रीर पृज्ञते थे । पृजा-पाठ में जिट-त्ततापूर्ण कर्मकायह का अभाव था। वे सभी देशों में अति का त्याग करते और संयम भाव रखते थे। उनके पास धन या लेकिन यह प्रदर्शन के लिये नहीं बल्कि उनकी उन्नति का साधन समका जाता या। शोषया, साम्राज्यवाद श्रीर युद्ध उनकी परम्परा नहीं यी। एक विद्वान् लेखकर के मतातुसार यूनानी कृतियों की सामान्यतः निम्न-लिखित आठ विशेषताएँ थीं :—(१) परोपकारिता (२) सरलता (३) सन्तुलन एवं मर्यादा (४) स्वामाविकता (५) श्रादशें (६) वैर्य (७) ग्रानन्द और (८) साहचर्य । राजनीतिक व्यवस्था

शासन मुख्यतः ३ प्रकार का होता है—राजतन्त्र, उच्च कुलतंत्र श्रीर प्रजातन्त्र । यूनान में तीनों प्रकार के शासन का प्रयोग हो चुका या। किन्द्व प्रजातंत्र राज्य ही अन्तिम रूप था जो लोकप्रिय श्रीर प्रचलित रहा। यूनानी राजनीतिक प्रणाली की विशेषता यी—व्यक्तियों की स्वतंत्रता श्रीर उनके श्रिषकार। यूनानी नगर राज्यों में संगठित थे श्रीर उनकी माषा में नगर-राज्य को पोलिस कहा जाता था। प्रत्येक नगर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>रोवर्टसन <sup>२</sup>प्रो० पर्सी गार्डनर-'दी लिगेसी श्रॉफ श्रीस' पृ० ३४४

राज्य स्वतंत्र या । इसमें प्रचातंत्र प्रणाली प्रचितत यी । सभी स्वतंत्र नागरिक प्रत्य स्व से शासन कार्य में भाग लेते ये । कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता या । उनकी एक लोक-सभा ( असेम्बली ) होती यी और एक कौंसिल उनकी कार्यकारिणी यी जो दैनिक शासन के कार्य को किया करती थी । लोक-सभा व्यवस्थापिका सभा यी जो नियम बनाती और कौंसिल के प्रस्तानों पर विचार करती । यह मुकदमों को भी देखती यी किन्तु कहीं-कहीं एथेन्स में इसके लिये खास न्यायालय भी था । सब लोग नियमों का पालन और अधिकारों का उपयोग करना अपना कर्तव्य समकते ये । इस सम्बन्ध में एक बड़ी ही रोचक और शिक्तायद कहानी है । वहाँ खतरनाक व्यक्तियों को राज्य से निकाल देने का नियम या । इसके लिये जनमत लिया जाता था । एक बार एरिसग्रह नाम के व्यक्ति के विषय में मत लिया जा रहा था । एक अपढ़ व्यक्ति या जो उसे निकालने के ही पद्म में था । सयोग से वह एरिसग्रह के ही पास मतदान पत्र लेकर पहुँचा और उसका ( एरिसग्रह का ) नाम लिख देने के लिये कहा । एरिसग्रह ने उस पर अपना नाम लिख कर दे दिया ।

इस प्रकार प्रायः सब लोग विघान की पवित्रता मानते ये। एक विद्वान् ने यूनान के इतिहास का सार 'वैधानिकता' को ही बतलाया है। वास्तव में विधान 'राज्य की आत्मा' स्थरूप था। राजनीति शास्त्र के घुरंघर अरस्त् ने तो राज्य (स्टेट) और विधान में कोई अन्तर ही नहीं देखा और विधान को ही स्टेट कह डाला।

लेकिन प्रजातन्त्र प्रणाली बहुत ही सीमित और संकुचित थी। एटिका प्रात में २,४०,००० जनसंख्या थी जिनमें ५०,००० को ही मताधिकार प्राप्त था। १ लाख तो दास थे, २० हजार विदेशी और बाकी बच्चे तथा क्रियों जो मताधिकार से बंचित थे। नागरिकता का नियम इतना कडा या कि पेरिक्कीज जैसा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्त्री से विवाह न कर सका। इन सबका परिणाम यह हुआ कि यूनान में राष्ट्रीयता की मावना विकसित न हो सकी। यह पहले ही वतलाया जा चुका है कि यूनानियों में कई मौकों पर पारस्परिक सम्पर्क होता था और उनके बीच कई सास्कृतिक बन्धन थे तो भी उनमें एकता और राष्ट्रीयता की मावना नहीं प्रस्कृटित हो सकी।

धार्मिक व्यवस्था

वैदिक आयों की त्रह यूनानी भी प्राकृतिक शिक्यों की आराधना करते थे। चन्द्र, सूर्य, वायु, आकाश, नदी, समुद्र आदि सभी चीनों को देवता समका जाता था। जीयस उनका सबसे महान् देवता था जो आकाश में रहता था। वह देवताओं का जन्मदाता

१ ए० एच० जे० श्रीनिज

या श्रीर हेरा उसकी पत्नी यी। इसके सिवा उनके देवी-देवताश्रों की संख्या सैकड़ों तथा हजारों थीं। इनमें श्रिन्न का देवता वल्कन, युद्ध का मार्स, समुद्र का पोसीडन श्रीर प्रकाश तथा मविष्यवाणी का एपोलो प्रसिद्ध थे। श्रियोना विद्या की श्रीर श्रिफोडाइट प्रेम की देवियाँ थीं। डेमीटर पृथ्वी-माता का प्रतीक थी। हरेक देवता के सम्मान में मन्दिर बनाया जाता था। एपोलों के मन्दिर डेल्फी श्रीर डेलोस में थे।

श्रान्य प्राचीन जातियों के देवी-देवताश्रों की तरह यूनान के देवी-देवता कल्पना की दुनिया में नहीं थे। वे उनके समान ही ये यदाप उनसे श्रेष्ठ श्रीर श्रिषक सुन्दर थे। वे सभी श्रोत्तम्पस पर्वत पर रहते थे श्रीर मनुष्य के जैसा ही जीवन व्यतीत करते ये। उनकी उपासना में गाने-त्रजाने होते, जुलूस निकलते, नाटक, खेल-कूद तथा भोज किये जाते थे। जीयस के सम्मान में श्रोलिम्पिक तथा नैमियन, श्रपोलो के सम्मान में पीयियन श्रीर पोसीहन के सम्मान में इथिमयन नामक राष्ट्रीय उत्सव मनाये जाते थे। इन उत्सवों के समय सब प्रकार के लोग इकट्ठे होते थे। संदोप मे, श्राधुनिक काल में प्रेस, समा, सम्मेलन श्रीर प्रदर्शन से जो उद्देश्य पूरे होते हैं प्रायः वे सभी उद्देश्य इन उत्सवों से पूरे होते थे।

यूनान में , आकाशवासी या भविष्यवासी को आरेकल के नाम से पुकारा जाता या। इसके देन अपीलो थे। इस दृष्टि से डेल्फी लोगों के आकर्षण और दर्शन का स्थान बन गया या। किसी कार्य को करने के पहले बहुत से यूनानी और विदेशी भी इस देशता से फल के विषय में पूछ-ताछ किया करते थे। मदिर के पुजारी उन उच्चरित शब्दों की सूचना दिया करते थे। यह यूनानियों के अंघविश्वास का द्योतक है। सामाजिक व्यवस्था

राजनीतिक व्यवस्था के समान यूनान की सामाजिक व्यवस्था युसंगठित श्रीर श्रान्तरणीय नहीं यी। समाज के दो वर्ग ये—स्वतंत्र श्रीर गुलाम । गुलामों के साथ दहा ही दुव्यंवहार किया जाता या श्रीर उनकी दशा दयनीय थी। केवल एथेन्स में गुलामों के साथ श्रन्य राज्यों की श्रपेक्षा सद्व्यवहार किया जाता था।

स्वतंत्र यूनानियों में समानता का व्यवहार या। उच्च-नीच, धनी-गरीव का कंई विचार नहीं या। खेती करना, कुश्नी लड़ना, सुन्दर चित्रकारी खींचना और विविध राजकीय कामों को करना—यूनानियों के मुख्य पेशे थे। व्यापार और दस्तकारी के काम प्रायः विदेशी और गुजाम किया करते थे। विदेशियों से कड़ा कर लिया जाता या। यूनानी शाकाहारी और मासाहारी दोनों ही होते थे। घनी लोग मांस, मछली और शराब का प्रयोग करते थे श्रीर मोजन के समय चम्मच का व्यवहार करते थे। ४ वजे के लगमग उनका प्रधान मोजन होता या। वे चप्पल या खड़ाऊँ का व्यवहार करते थे। स्वानियों लोग फल्ल-मूल और जी की रोटी अधिकतर खाते थे। यूनानियों

की पोशाकें सादी होती थीं। तड़क-भड़क का अभाव था। छी-पुरुष समी एक नीचे और एक ऊपर दो पोशाक पहनते थे। इनके आमोद-प्रमोद के साधन विविध थे। खेल-कूद, प्रतिद्वंद्विताएँ, शिकार, नाच-गाना, नाटक, धार्मिक उत्सव आदि में यूनानवासियों की विशेष अभिरुचि थी। ओलिम्पिक खेल-कूद की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। वहाँ तरह-तरह के खेल होते थे जैसे कुश्ती, कूद, मुक्केशजी, रथों की दौड़ आदि। स्वास्थ्य पर इतना ध्यान किसी भी प्राचीन सम्यता में नहीं पाया जाता। यूनानी इस बात को अच्छी तरह समस्तवे थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन मोहें जोदडो और कीट के जैसा यूनान में स्नानागार और नालियों का प्रयोग नहीं पाया जाता है।



चित्र ३३--यूनाना मल्लयुद्ध का एक चित्र

रित्रयों की दशा भी बुरी ही थी। समाज मे उन्हें कोई श्रिषकार नहीं या श्रीर यह सामान्य विश्वास था कि उनमें कोई योग्यता नहीं होती। वे पुरुषों के दास थीं। दासों के समान उन्हें भी कोई राजनीतिक श्रिषकार नहीं प्राप्त था। उनकी दशा वर्तमान भारतीय स्त्रियों से बहुत मिलती-जुलती थी। वे पदें में रहती थीं श्रीर कण्डे बुनतीं, सूत काततीं श्रीर वेल-बूटे बनाती थीं। वे केवल घार्मिक उत्सव में दर्शक के रूप में भाग लेती थीं। स्त्रियों की बुरी स्पित यूनानी सभ्यता की बड़ी भारी त्रुटि थी।

### कला एवं साहित्य

मास्कर शिल्प, वास्तुकता श्रीर चित्रकला समी चेत्रों में यूनान ने अपूर्व उन्नित की । बहुत से मन्दिरों, मवनों, नाट्यशालाग्रों श्रीर समाधि-स्थानों का निर्माण हुआ। एयीना का पार्थेनन नामक मन्दिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसकी कला को देखकर दशंक त्रांच मी अचिमत होते हैं। यह संगमरमर का बना हुआ था। ५वीं सदी के बाद यह नष्ट होने लगा। मास्कर कला के प्रेक्सीटेलीन श्रीर चित्रकला के फिडियस विशेषत्र थे। श्रोलिम्पिया में जीयस की मूर्तिं श्रीर पार्थेनन में एयीना की मूर्तिं फीडियस की श्रमर कीर्तियाँ हैं। कलाकार दत्तचित्त हो वैर्थ श्रीर शान्तिपूर्वक श्रपने कार्यों को

करते थे। समय कितना ही लगे, इससे वे कवने वाले नहीं थे। उनकी कृति सुन्दर, उपयोगी श्रीर उत्तम होनी चाहिये। किसी कार्य की करने के पहले वे श्रिधक से श्रिधक



चित्र ३४-पार्थेनन

तत्सम्बन्धी नमूनों का सूद्म प्रध्ययन करते थे श्रीर श्रपनी कृति में सबों की श्रव्झाइयों के सामञ्जस्य का समावेश करते थे। प्रोटो जिनीज नाम के एक चित्रकार ने ७ वर्षों में एक

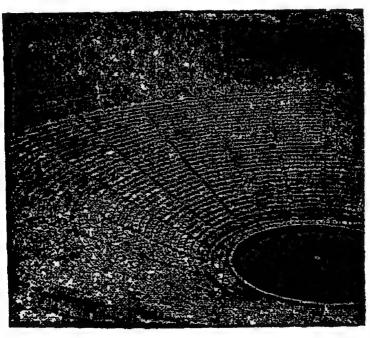

चित्र ३४—युनानी रंगमंच मूर्ति तैयार की थी। ज्यूक्सीज ने ५ युन्दरतम महिलाओं की आकृतियों को देख कर ट्राय की रानी हेलेन की मूर्ति बनायी थी। माहकोन और अपीलीज भी प्रसिद्ध चित्रकार थे।

यूनानियों के प्राचीन महाकाब्य की चर्चा की जा चुकी है। इितयह और ओडेसी के सम्पादक होमर यूनान के व्यास और वाल्मीकि थे। ये यूरोप के प्रयम महाकाव्य एवं साहित्य हैं। विश्व के सर्वोत्तम महाकाव्यों में इनकी गिनती होती है और ये पाश्चात्य सम्पता की अमूल्य निधि माने जाते हैं। अने क माषाओं में इनका अनुताद हो चुका है। यूनान के पाठ्यक्रम के ये अंग ये और वहाँ के तेखक, नाट्यकार, वित्रकार समी इन कृतियों से प्रमावित हुए हैं। मिल्टन, दॉते आदि जैसे अंगरेज कवियो को भी इन महाकाव्यों से पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा है।

होमर के बाद हेसियड महाकाव्य का लेखक हुआ था। प्रवीं सदी के मध्य में बोयटिया में उसका जन्म हुआ था। उसका प्रसिद्ध काव्य 'वर्क्स ऐएड डेज' है। होमर श्रीर उसके काव्यों के विषय भिन्न हैं। एक मे देवताश्रों सम्बंधी विषय का विशेष वर्णन है तो दूसरे में मनुष्य के दैनिक जीवन सम्बंधी।

इतिहास काल में साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों का समुचित विकास हुआ। कविता, नाटक श्रीर इतिहास के दोत्रों में श्रद्मुत प्रगति हुई। पिंडर (५२०-४४० ई० पू०) काव्यकला का विशारद या। सेफो (६ठी सदी ई० पू०) प्रसिद्ध कवियित्री थी। ईसकाइलस, सोफोक्लीन, यूरीपिडीन और अरिस्तोफेनीन नाट्यशास्त्र के विशेषत ये। इस काईलस ( ५२५-४५६ ई० पू० ) तो लेखक ही नहीं, योद्धा भी या जिसने मारा-धुन श्रौर सलेमिस के युद्धों में सिक्रय माग लिया या । वह सैनिक जीवन को ही श्रिषिक महत्व देता या क्योंकि उसकी समाधि पर यही बात श्रंकित की गई यी। श्रागमेमनन, लिवेशन वेयरर्सं श्रौर फ्यूरीन उसके रचित प्रसिद्ध नाटक हैं। सोफोक्लीन (४६६-४०६ ई॰ पू॰ ) ने फिलोक्टेट्स श्रीर ईंडिपस नामक नाटकों को रचा। यूरीपिडीज (४८०-४०६ ई० पू०) ने कई नाटकों को लिखा जिनमें मेडिया, दी ट्रोजन वीमेन और एलेक्ट्रा प्रसिद्ध हैं। उपर्यु के तीनों लेखक दुखान्त नाटकों के रचियता ये। लेकिन अरिस्तो फेनीज (४४६-३८५ ई॰ पू॰) सुखान्त नाटकों का लेखक या और दी फौम्स, दी वह सु दी क्लाउड्स इसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं जिनमें बड़े ही मनोहारी कार्ट्रन पाये जाते हैं। नाट्य शास्त्र के इन विशेषशों के प्रयास के फत्तस्वरूप एयेंस में नाटक, संगीत और रंग-मंच का खूब प्रचार हुआ ही, दूसरे नगरों में भी घीरे-घीरे इनका प्रसार हो गया। यह मी जानना चाहिये कि नाटक खुते स्यानों में श्रीर दिन में ही खेले जाते ये।

इस प्रकार महाकाव्य, कविता और नाटक का क्रमशः विकास हुआ और लिविंगस्न के मतानुसार ये यूनानी राष्ट्र के क्रमिक विकास के द्योतक हैं। महाकाव्य बाल्यावस्या, किविता किशोरावस्या और नाटक युवावस्या के उत्पादन हैं—यह क्यन ठीक है। हवैंट जैसे विद्वान् ने ओडेसी को लड़कों के अध्ययन के लिये बड़ा ही उपयुक्त बताया है।

इत काल में इतिहास की भी उपेचा नहीं की जा सकती। यूनान के दो प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस तथा ध्युसीडाइड्स ये। हेरोडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) का





चित्र ३६—हेरोडोटस

चित्र ३७—ध्युसीडाइड्स

जन्म एशिया माइनर में हुआ या श्रीर वह इतिहास का जन्मदाता समका जाता है। वह पेरीक्ली के समय में एयेंस में रहता या। उसने यूनान श्रीर फारस के युद्ध का वर्णन किया है जिसके ह भाग हैं। यह ठीक है कि उसीने इतिहास जैसी चीज का लिखना प्रारम्म किया किन्तु वह वास्तविक श्रर्थ में इतिहासकार नहीं था। वह छानबीन कर घटनाश्रों का चुनाव नहीं करता या बल्कि जो कुछ भी सुनता या उसे लिख डालता या। वस्तुरियित विश्वसनीय है या नहीं, इसकी परवा उसे नहीं यी। य्युसीडाइड्स वास्तविक श्रर्थ में इतिहासकार या। उसका जन्म ४७१ ई० पू० में एयेन्स में ही हुआ था। उसने पेलेपोनेसियन युद्ध का वर्णन किया है जिसमें उसने स्वयं भाग भी लिया था। इसके द भाग है, जिनमें श्रंतिम भाग अपूर्ण रह गया था। वह निर्भीक, निष्यञ्च श्रीर सूक्षम लेखक था। मेकाले ने उसे सबसे महान् इतिहासकार की उपाधि से विभूषित किया है। वह देखी हुई और छानबीन के बाद विश्वसनीय घटनाओं का ही उल्लेख करता था।

उसने अपने अन्यों में एथेंस की साम्राज्यवादी श्रीर युद्ध नीतियों की कटु आलोचना की है श्रीर बतलाया है कि प्रजातंत्र श्रीर साम्राज्यवाद परस्पर विरोधी चीजें हैं।



चित्र ३५-⊤सुकरात, गया या । विज्ञान एवं दर्शन



वृतानी भाषा के चक्र

सम्भाषण कला में भी यूनान ने उन्नति की। यों तो प्रजातंत्र राज्य में अनेक वक्ता होते ही हैं किन्तु यूनान के नगर-राज्यों में बड़े ही योग्य और कुशल बक्ता होते ये। इनमें डेमोस्पीनीज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने समुद्र के तट पर जाकर अपने मुख में पत्यर के दुकड़ों को भरकर खूत्र जोर से चिल्लाते हुए अपनी वाणी को परिष्कृत किया और सर्वश्रेष्ठ बक्ता बन गया। उसने मेसीडन के फिलिप के विरुद्ध प्रचार किया या किंद्ध फिलिप के सफल होने पर उसे देश से निकाल दिया

यूनान की भूमि विज्ञान एवं दर्शन के विकास के लिये भी वही ही उपयुक्त थी। यह पहले ही कहा गया है कि यूनानी जिज्ञास होते थे। अन्य सभी प्राचीन जातियों की अपेता वे अधिक विवेकशील और तार्किक होते थे। उन्हें प्रत्येक घटना के कारणों को जानने की उत्सुकता होती थी और वे प्रश्न किया करते थे तथा उनका समाधान भी द्वते थे। इस तरह की मानवप्रकृति विज्ञान एवं दर्शन की उन्नति के लिये उपयुक्त होती है। ऐसा समका जाता है कि विज्ञान की कई प्रमुख शाखाओं की नींव यूनान में ही पढी और उसी नींव पर खड़े होकर बाद के वैज्ञानिक आगे आविष्कार करते रहे । अतः यूनान ने बड़े-बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक उत्पन्न किया है।

थेल्स (६२५ ई० पू०)—श्रायोनिया का रहने वाला या और यूनान का प्रयम व्यक्ति या जिसने रेखागणित में निपुणता प्राप्त की यी। पाइयागोरस ने (५३० ई० पू०) रेखागणित को श्रीर श्रिषक उन्नत किया। वह उत्तम श्रेणी का मौलिक विचारक या। उसी ने सर्वप्रयम यह घोषणा की बी कि पृथ्वी श्रीर श्रन्य ग्रहों का श्राकार गोल है। उसने संगीत सम्बन्धी श्रावाजों का वैज्ञानिक टंग से स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया था।

होपोक्रेटीज ( ४६० ई० पू० )—एक महान् डाक्टर या । उसे चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है । वह भी श्रायोनिया का रहने वाला या । उसकी रचनाएँ श्राज भी बड़ी गम्भीरतापूर्वक पढ़ी जाती हैं । उसने बीमारी श्रीर प्रकृति के बीच गहरा सम्बन्ध बतलाया है । उसने चीर-फाइ के लिये जिन श्रावश्यकताश्रों के सम्बन्ध में उपदेश दिया है वह श्रतौकिक है श्रीर श्रव तक उससे श्रिषक किसी ने नहीं बतलाया है । उसने चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थियों के निये जो शपय निर्धारित की वह भी सम्पूर्ण संसार में श्रादर्श मानी जाती है । शुद्ध श्राचरण रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा, रोगी की सेवा-सुश्रुषा करना ही उस शपय का साराश है ।

इन वैज्ञानिकों के बाद अरस्त् का काल आता है। वह विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। उसने विज्ञान के मगडार में बड़ी वृद्धि की। उसके सम्बन्ध में अभी आगे विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा।

दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू (अरिस्टीटल ) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने प्रचलित अंधविश्वासों और विमीषिकाओं का नास कर स्वतंत्र विचारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया।

मुकरात ( ४६६-३६६ ई० पू० )—एयँस का रहनेवाला या। वह कोरा दार्शनिक ही नहीं बल्कि वीर वोद्धा मी या। उसने युवाकाल में ३ बार युद्ध में माग लिया या। तत्पश्चात् वह दार्शनिक बन गया। वह एक महान् सत्याग्रही तथा आदर्श पुरुष या। फीडो के शब्दों में वह 'सबसे अधिक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और उत्तम व्यक्ति' या। उसके उन्देश का सार या—आत्मशन की प्राप्ति और इसी आधार पर वह युवकों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता या। वह तथाकथित गुरुओं के विरुद्ध प्रचार करता था। किन्तु अफरोस ! एयँस के तत्कालीन अज्ञानपूर्ण वातावरण का वही दयनीय शिकार हुआ। सत्ताघारियों, स्वार्थियों और पाखिख्यों को इस सत्य के पुजारी से मय लगा; उस पर युवकों को पय-प्रष्ट करने का दोषारोपण लगाया गया और विषपान करा कर उसे मार हाला गया। लेकिन यह समरण रहे कि उसे विषपान बलात् नहीं कराया गया। सत्य की रद्धा के हेतु उसने स्वयं सहवं विषपान कर लिया। विषपान के पहले उसने न्यायालय में जो संद्धित माषण दिया वह कमजोरों और मयभीतों को प्रोत्साहित करने के लिये संबीवनी बूटी के तुल्य है। संसार के हतिहास में सत्य की बेदी पर बिलदान का यह प्रयम उदाहरण वा। उसके पार्थिव शारीर का तो अन्त हो बेदी पर बिलदान का यह प्रयम उदाहरण वा। उसके पार्थिव शारीर का तो अन्त हो

गया लेकिन उसकी विचारघारा उसके रक्त से और मी अधिक वलवती हो तीत्र वेग से प्रवाहित होने लगी।

प्लेटो (अफ़लातृन ४२७-३४६ ई० पू०)—यदि सुकरात आदर्श गुरु या तो प्लेटो उसका आदर्श शिष्य। उसने अपने गुरु के प्रारम्म किये कार्यों को जारी रखा। वह दर्शनशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। उसने कई ग्रंथों को रचा जिनमें ३ प्रसिद्ध हैं। उसने 'यूटोपिया' में एक आदर्श समाज की और प्रजातंत्र (रिपलिन्तक) में दार्शनिक राजा की कल्पना की है। 'कानून' (लॉज़) नाम की पुस्तक में उसने कानून और विधान के महत्व को बतलाया है। अपने विचारों के प्रचारार्थ उसने एयेंस में एक एकेडेमी स्थापित की थी। उसकी अपनी लेखनशैली थी जो बड़ी ही सरस है।



चित्र ३६-प्लेटो, श्ररस्तु

श्चरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०)— प्लोटो का शिष्य था। वह मेसीडन का रहने-वाला या बहाँ उसका पिता फिलिप के दरबार में चिकित्सक का काम करता या। श्चरस्तू भी सिकंदर का गुरु रह चुका था। उसने लगमग २० वर्षों तक प्लोटो के श्चर्यान शिक्षा श्रह्या की थी। लेकिन 'गुरू गुड़ तो चेला चीनी' वाली कहावत वह चिरतार्थं करता है। वह श्चपने गुरु से भी बहुत श्चागे वढ़ गया। वह प्लोटो जैसा दार्शनिक तो या ही, प्रधानतः वह वैज्ञानिक था। उसे विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वह प्रकारह विद्वान या विसका समकच्च किसी भी काल में मिलना कठिन है। उसने दर्शन के सिवा राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विविध विषयों पर अनेक प्रंय लिखा है जिन्हें विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े विद्वान सिदयों तक गम्भीरतापूर्वक मनन करते रहे हैं। 'उसके न तो पहले और न उसके बाद किसी ब्यक्ति ने ज्ञान के इतने विभिन्न बेशों की जानकारी प्राप्त की।' उसके लेखों का मानव पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा हैं। प्राचीनकाल की जितनी यी रचनाएँ हैं उनमें अरस्त् की रचनाओं का ही सबसे अविक आधुनिक विश्व की विचारघाराओं पर प्रत्यन्त और ब्यापक प्रभाव पड़ा है।

यूनान में दार्शनिकों के दो ब्रीर वर्ग ये— सोफिस्ट ब्रीर स्टोइक । सोफिस्ट पेशेवर शिक्षक थे जो देवी-देवताओं के ब्रस्तित्व को नहीं मानते थे। ये बड़े ही निपुण वक्ता ब्रीर लेखक होते थे। अतः इनसे भाषण तथा गद्य-लेखन कला को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। स्टोइक वर्ग का संस्थापक जेनो या। वह एथेंस के स्टोआ नामक भवन में व्याख्यान दिया करता या। अतः इस वर्ग का नाम स्टोइक पड़ा था। इस वर्ग के लोग आत्मविषय पर विशेष जोर देते थे। सेनेका और मार्कस औरेलियस इसी वर्ग के दार्शनिक थे। एपिन्यूरस ने सुखवादी (एपिन्यूरियन) सिद्धात का प्रचार किया। इसका उद्देश्य या आनन्दमय जीवन व्यतीत करना। किन्तु इसका ताल्पर्थ निकृष्ट इंद्रियजनित सुख से नहीं है बिल्क विता तथा जंजालरहित सुखी बीवन से है। इसके लिये मनुष्य को सज्बन, सचरित्र और बुद्धिमान होना अत्यावश्यक है।

## यूनानी सभ्यता की देन

'यूनान के इतिहास का महत्व' शीर्षक वाले अध्याय में ही बतलाया गया है कि विश्व यूनान के प्रति कितना और कैसे ऋणी है। आज यह सर्वविदित है कि सारे विश्व में यूरोप की सम्यता की तृती बोल रही है और उसकी नकल करना ही गौरव समका जाता है। लेकिन इस सम्यता का स्रोत कहां है! इसका स्रोत यूनान में ही है। शेली जैसे महान् अप्रेज किव ने इस कृतज्ञता को स्वीकार किया है। एक दूसरे लेखक का कयन है कि "यूरोप के राष्ट्रों का पूर्वज उनको नहीं माना जा सकता जिनके रक्त से उनकी उत्पत्ति हुई है वरन् उनको माना जायगा जिनसे उन्हें अपनी पैतृक सम्पत्ति का अधिकांश माग प्राप्त हुआ है।" कला, साहित्य, विज्ञान तथा दर्शन, हर होत्र में यूनान का असर दील पड़ता है। यद्यपि एयेंस की जीवन-शिला बुक्त गई तथापि उसकी आत्मा अमरत्व को प्राप्त हो विश्व को प्रमावित करती रही है। लगमग ढाई हजार वर्षों के बीत चुकने पर भी आज जब हम अपने इदिंगिर्द के चतुर्दिक वातावरण का सिहावलोकन करते हैं तो उसी की मूलभूत प्रवृत्तियों को प्रयत्वशील पाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> लिविंगस्टोन

यूनानी सम्यता एवं संस्कृति का उद्देश्य या सत्यं, शिवं, सुन्दरं यानी सत्यता, परोपकारिता श्रीर सुन्दरता का सामञ्जस्य । इसी श्रादर्श के श्राधार पर जीवन व्यतीत करने के लिये यूनानियों ने मानव समाज को वतलाया है । इसके लिये व्यक्तिगृत स्वतंत्रता की श्रावश्यकता होती है । यूरिपाइडीज का क्यन या कि 'गुलाम वही है जो श्रपना विचार नहीं प्रकट कर सकता है ।' यूनानियों ने ही सर्वप्रयम सांसारिक व्यवहारों में स्वतंत्रता का प्रयोग किया है । इसी स्वतंत्रता की रज्ञा के लिये उन्होंने फारस के विचद्ध युद्ध में माग लिया या । उनकी सारी उन्नति का यही रहस्य या । एयेंस की स्वाधीनता श्रीर सोलन की संस्थाश्रों से हमारे श्रंतःकरण में स्वच्छन्दता की उन्हीं श्रनन्त मावनाश्रों का स्फुरण होता है जिन्हें हम विश्व के प्रत्येक प्रयन्न में—विद्यार्थी के श्रम्यवसाय, कवि की कल्पना, कलाकार की लालसा तथा व्यवस्थापक के दर्शन में देखते हैं ।

पूर्वीय सम्यताश्रों में व्यक्तिगत स्वतत्रता का सर्वथा श्रमाव या। राजा श्रीर प्रजा दो वर्ग ये। राजा को सब श्रिधकार प्राप्त या, प्रजा को कोई श्रिधकार नहीं या, उसे केवल कर्तव्य ही ये। राज्य का नियम प्रजा के लिये या, राजा उससे ऊपर या। उसकी इच्छा ही नियम या। पूर्वी सदी ई० पू० के पहले राजनीति जैसी कोई मद्दी चीज मले हो, वास्तविक श्र्यं में राजनीति नहीं यो। राज्य, साम्राज्य, राजा, प्रजा—सब कुछ ये किन्तु राजनीति शास्त्र श्रीर विधान नाम की कोई चीज नहीं यो क्योंकि वहाँ सार्वजनिक खार्य नहीं ये। शासक श्रीर उससे सम्बन्धित लोगों के केवल व्यक्तिगत स्वार्थ ये। राज्य के श्रंदर जो कुछ होता या वह शासक की इच्छा श्रीर शक्ति का द्योतक या। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों की क्या दशा होगी—श्राज श्रच्छी तरह श्रनुमान किया जा सकता है। ठीक 'नीम हकीम खतरे जान' वाली कहावत चरितार्थ होती है।

यूनान ने उनकी सुरद्धा के लिये रामनाया श्रीषि बतलाई। उसने व्यक्तिगत सार्थ के सिवा सार्वजनिक स्वार्यों को स्वीकार किया और इन्हें ही महत्वपूर्य बतलाया। उनके प्रजन्ध के लिये प्रजातंत्र प्रयाली स्थापित को, उनकी रद्धा के लिये विधान श्रीर उनके श्रध्ययन के लिये राजनीति शास्त्र का निर्माय किया। इस तरह "यूनानियों ने ही सर्व-प्रयम सर्वसाधारण को मिथ्याचिकित्सकों (नीम हकीम) के हाय मे लेकर कुशल चिकित्सकों के हाय में सींग दिया।" यही यूनानी सग्यता को मानव समाज को सबसे बड़ी देन है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>प्रो० जिमन

# अध्याय १३

# भूमध्यसागरीय सभ्यता—विश्व-राज्य का उदय (क) महान् सिकन्दर

परिचय

फिलिप के मरने के बाद ३३६ ई० पू० में उसका पुत्र सिकन्दर मकदूनिया का सम्राट हुआ। उस सम्म उसकी अवस्था २० वर्ष की थी किन्तु उसमें होनहार राजकुमार के सभी लच्या दील पड़ते थे। उसमें वैथं और उत्साह कूट-कूट कर भरा था। अरस्त् फिलिप का मित्र या और उसी की देल-रेल में सिकन्दर ने दीर्घ काल. तक शिचा प्राप्त की थी। उसे विश्व-विजय करने की कामना थी और इसके लिये फिलिप ने मार्ग सरल कर दिया था। वह एक सुसंगठित सेना और साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया था। कोरोनिया के युद्ध में सिकन्दर अश्वसेना का नायक रह चुका था। उसके सम्राट होते ही थी॰स निवासियों ने विद्रोह कर हाला लेकिन सिकन्दर ने विद्रोह को दवाकर नगर को मिटियामेट कर हाला।

सोम्राज्य-विस्तार

३३४ ई० पू० में ३३ हजार सेना लेकर सिकन्दर विश्व विजय करने के लिये चला

श्रीर ११ वर्षों में उसने अद्मुत सफलता प्राप्त की। देलेसपोंट को पार करके वह एशियाई को वक में शुस गया और फारस के अधीनस्य राज्यों को हराकर वहाँ अपना अधिकार स्थापित किया। ग्रीरिया की ओर बढ़ने पर इस्सम के मैदान में फारस के सम्राट दारा तृतीय से गुठ-मेड़ हुई। उसकी शिक्त को देखकर दारा ने मन्य करनी चाही किन्तु सिकन्दर जवानी और विजय के उत्साह की वड़ी में अपने निश्चित उद्देश्य से कब मुख मोड़ने वाला या। वह दारा के प्रस्ताव को उकरा कर आगे बढ़ा। फिनीशिया के बन्दरगाहों को अधिकृत किया



फिनीशिया के बन्दरगाहों को अधिकृत किया चित्र ४०—सिकन्दर क्योंकि फारस नाले अपने शतुक्रों से लड़ने में इन बन्दरगाहों का भी उपयोग करते ये।

तत्पश्चात् उसने मिश्र पर चावा बोल अपना आधिपत्य स्थापित किया और नील नदी के सुहाने के समीप सिकन्दरिया नामक नगर की नींव डाली।

मिश्र के बाद सीरिया होता हुआ वह बेबीलोन पहुँचा श्रीर उसे हड़प लिया। श्रागे बढ़ने पर दबला के तट पर निनवे के समीप आबेंला में दारा के साथ पुनः मुठ-मेड़ हुई। दारा की सेना यूनानी सेना से कई गुनी अधिक बी किन्तु विजय-श्री सिकन्दर को ही प्राप्त हुई। फारस की राजधानी सूसा और पर्शीपोलिस तथा श्रन्थ नगरों पर सिकन्दर का अधिकार हो गना श्रीर यूनानियों के बहुत सा बहुमूल्य घन हाथ लगा।



चित्र ४१

इसके बाद वह पार्थिया होता हुआ मारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर पहुँचा और पोरस को हराकर पंजाब अधिकृत किया। वह आगे अवेश करना चाहता ही या कि उसकी सेना ने आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया। अतः लाचार होकर वह सिन्ध नदी होता हुआ उसके डेल्टा तक पहुँचा और वहाँ से जमीन के रास्ते से सूसा होता हुआ बेबी-लोन पहुँचा। सूसा में इटली, कार्यें ज और पश्चिमी यूरोप के राजदूतों ने उसका स्वागत किया था।

वेशीलोन में वह बीमार पड़ा श्रीर ३२३ ई० पू० में ३२ वर्ष की अवस्था में इस होनहार विजेता की जीवन-लीला का अन्त हो गया। उसके विश्व-विजय के स्थप्न अधूरे रह गये। कूर काल के सामने किसी का भी वश नहीं चलता।

## विश्व-इतिहास में सिकन्दर का स्थान

उसकी महत्ता

विश्व के इतिहास में सिकन्दर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसे महान् की उपाधि से विभूषित किया गया है। एक तरह से यह उपाधि उचित और उपयुक्त है। वह एक वीर और विजयी सैनिक तो या ही, किन्तु एक वर्वर सैनिक के जैसी उसकी नीति केवल व्वंसात्मक नहीं थी। वह एक कुशल राजनीतिक तथा सम्यता एवं संस्कृति का पोषक प्या। ग्रातः राजनीतिक पतन के बाद मी यूनानी सम्यता तथा संस्कृति जीवित रह सकी। वह विद्वानों और लेखकों का ब्रादर करता था। यीव्स के व्वंस होने के समय उसने कि पिन्डर के घर को बचा लेने की ब्राज्ञ दी थी। वह एशियाई देशों से विविध प्रकार की नवीन चीजों के नमूने अपने गुरु ग्ररस्त् के पास अध्ययनार्थ नियमित रूप से मैजता या। उसने नील नदी की बाढ़-समस्या इल करने के लिये कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। उसकी भूमि विजय तथा सामुद्रिक यात्राओं से भूगोल, विज्ञान तथा ज्योतिक शास्त्रों के विकास में बहुत प्रोत्साहन मिला।

सिकन्दर एक विश्व-राज्य कायम करना चाहता या जिसमें यूनानी सम्यता एवं संस्कृति की प्रधानता होती। वह मानव जाति की एकता के विचार का जन्म-दाता या। यह सराहनीय विचार या। वह यत्र-तत्र नगरों को कायम करता या और उसकी सेनाओं की प्रगति के साय यूनानी सम्यता का भी प्रचार होता या। उसने ऐसे नगरों को स्थापित किया या जो यूनानी सम्यता के स्तम्म स्वस्प थे। साथ ही ये एशिया तया यूरोप, पूरव तथा पश्चिम को मिलानेवाले पुल भी थे। इन नगरों में पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों सम्यताओं का सम्मेलन होता था। उसके व्यापक हिष्कीण का इसी से पता चल जाता है कि वह अपने सैनिकों का एशियाटिक देशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा था। ऐसा करनेवाला वह प्रथम यूरोपियन था। एशिया के युवकों को समानता के ही आधार पर अपनी सेना में भी मर्ती करता था और यूनानी सम्यता में रंगे हुए ३०,००० एशियाटिक उसकी सेना में काम करने के लिये प्रस्तुत थे। इस प्रकार विजेता के सिवा वह एक प्रचारक मी था लेकिन संकीर्णता तथा कहरता से मुक्त था।

उसकी श्रपूर्णता

1

परन्तु उसमें कुछ बहुत वही त्रुटियों भी यों जो उसकी महानता में कमी लाती है। वह एक त्यान के समान राज्यों को जीतता हुआ चला जाता या लेकिन इनका संगठन नहीं करता या। विजित राज्यों की प्रजा के हित के लिये उसने कोई ठोस कार्य नहीं किया और न तो पूर्वी निरंकुश शासन-प्रणाली में कोई परिवर्तन ही। उसमें अहमत्व भावना का प्रावल्य और संयम तथा नम्रता का अभाव था। विजय अभियान ने उसे मदान्य बना

डाला या । शक्ति श्रीर सफलता की वृद्धि के साय-साथ उसमें तड़क-भड़क की वृद्धि होती गई । उसने फारस के शिष्टाचार श्रीर पोशाक की नकल की । वह श्रपने को देवतुल्य समककर लोगों से स्तुति कराने लगा । उसने एक श्राज्ञा निकाली थी कि उसके सामने श्राने वाले व्यक्ति मुकते हुए पैर लूकर सलाम करें श्रीर लोग देवता के समान उसकी उपासना करें । एक बार वह सहारा की मरुभूमि में सीना नामक स्पान पर घूमने गया या नहीं श्रामनरा का एक मन्दिर या । वहाँ के पुरोहित ने उसे श्रामन-पुत्र कहकर उसकी स्तुति की थी । इन सबका परिणाम यह हुश्रा कि उसके मित्र श्रीर श्रनुगामी उससे इच्ची करने लगे श्रीर उसके विरुद्ध सहयन्त्र रचने लगे । रहस्य खुल जाने पर इसके मुखियों को वह क्र श्रीर कठोर दयड मी देता या । उसने श्ररत् के मतीने केलिस्थेनीन को भी फॉसी दे दी थी । इतना ही नहीं ! उसने श्रपने एक श्रुमचिन्तक श्रीर रच्चक क्लीटस की मी हत्या कर डाली थी क्योंकि वह उसकी कृतिमता के विरुद्ध हॅसी उड़ा रहा था ।

फिर भी इन त्रुटियों के होते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि वह कुछ श्रीर समय तक चीवित रहता तो विश्व-इतिहास की रूपरेखा भिन्न होती। सिकन्दर श्रीर नेपोलियन

श्राधुनिक काल में नेपोलियन के साथ उसकी बहुत कुछ समता पाई जाती है। दोनों ही वीर सैनिक ये जिनके हीसले असीम और अनन्त थे। दोनों ही विजय के भूखे थे और विश्व-विजय की कामना रखते थे। शक्ति और सफलता के कारण दोनों ही संदेश-वाहक भी थे। नेपोलियन फासीसी क्रान्ति के विचारों—स्वतन्त्रता, समानता और आतुल्व का और सिकन्दर यूनानी सम्यता का। दोनों के स्वप्न अधूरे रह गये। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को सुसंगठित करने की चेष्टा की किन्तु असफल रहा। वेचारे सिकन्दर को तो, कम उम्र में मर जाने के कारण अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ।

यूनान का पतन

सिकन्दर के मरने पर उसका साम्राज्य ३ मागों में विमक्त हो गया और एक-एक भाग के अधिकारी उसके सेनापित बन गये। पश्चिमी एशिया में यूफ ट्स और भूमध्यसागर के बीच का माग सेल्यूकस के, यूरोप में मकदूनिया तथा ग्रीस अन्दीगोनस के और अफ्रीका में मिश्र सोटर के अधीन सींप दिये गये। साम्राज्य के इन तीनों भागों में परस्पर संवर्ष चलता रहता या और ये एक-एक करके शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के शिकार हो गये। सबसे अन्त में ३० ई० पू० में मिश्र का पतन हुआ।

पारस्परिक संवर्ष तथा रोम की शक्ति के अतिरिक्त थूनानियों के पतन के कुछ अन्य कारण भी थे। उनका ध्यान सांस्कृतिक निकास की ओर निशेष रूप से आकृष्ट था। अतः उन्होंने सैनिक संगठन की उपेद्धा कर दी। कृषि तथा वाणिज्य व्यवसाय का भी समुचित निकास न हुआ जिससे आर्थिक स्थित बुरी होने लगी। निशेष प्रकार की भौगो-

लिक स्थित के कारण उनमें पूर्ण राष्ट्रीय एकता का स्त्रपात नहीं हो सका । उनके समाव की कुछ बड़ी त्रुटियों थीं । नागरिकता का अधिकार-देत्र बहुत ही संकुचित या । सियों तथा दासों का स्थान निम्न या और वे शोषण के पात्र थे । सारी बुराइयों को दूर कर एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिये मकदूनिया का उत्कर्ष अल्पकालीन सिद्ध हुआ । वीर सिकन्दर के मरने के बाद देश को योग्य नेतृत्व नहीं मिल सका और उसका शीव पतन अनिवार्य हो गया ।

## (स) दूर-यूनानी सभ्यता, एवं सस्कृति

पृष्ठमूमि

सिकन्दर की नीति के दो अंग यें—साम्राज्य-विस्तार और सम्यंता-प्रसार। उनके मरने के बाद प्रयम अंग का तो अन्त हो गया लेकिन दूसरा अंग कायम रहा। यह पहले बतलाया जा चुका है कि जिस तरह १६ वीं सदी के प्रारम्भ में नेपोलियन ने प्रादेशिक विश्वय के साय-साय फासीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रचार किया वैसे ही सिकन्दर ने भी भूमि-विजय के साय-साय यूनानी सम्यता एवं संस्कृति का भी प्रचार किया। इस तरह भूमध्यसागर के समीप के पश्चिमी देशों में तीसरी सदी ई॰ पू॰ में प्राचीन और यूनानी सम्यता के सम्मेलन से एक नवीन सम्यता का उदय हुआ। इसमें यूनानी सम्यता की ही छाप गहरी थी। इस हेलेनबाद (हेलेनिज्म) के प्रचार को दूर-यूनानी सम्यता के नाम से पुकारा जाता है। यह सिकन्दर की नैतिक विजय थी जो प्रादेशिक विजय की अपेचा अपिक गौरवपूर्ण, स्थायी और प्रभावोत्यादक सिद्ध हुई। इस नवीन सम्यता के ४ प्रमुख केन्द्र थे—पश्चियाई कोचक, सीरिया, मिश्र तथा रोड्स हीप।

इन सभी स्थानों में यूनानी सम्यता की नकल होने लगी, जैसे आब ब्रिटिश सम्यता की नकल की जाती है। यूनानी शैली के आघार पर मन्दिर, नाट्यशाला और व्यायाम-शाला का निर्माण और चित्रकला का प्रदर्शन होने लगा। सीरिया और मिश्र तो यूनान के प्रान्त जैसे लगते थे। यूनानी माना का इतना प्रचार हो गया कि यह बोल-चाल की भाषा जैसी हो गई। सिकन्दरिया स्थित यहूदियों ने अपने घार्मिक प्रन्य 'ओल्ड टेस्टामेंट' का अनुवाद तक इस माना में कर दिया। ७० व्यक्तियों के प्रयास से यह अनुवाद हुआ या। अतः यह सेस्ड आजिन्ट कहलाता या।

#### मिश्र के टालमी

मिश्र सम्पता के विनिमय का सर्व-प्रमुख केन्द्र या । इसका पुनब्त्यान इसके प्राचीन गौरव की स्मृति दिला रहा या । सोटर ने कुछ समय के बाद श्रपने को स्वतन्त्र घोषित कर एक नये राजवंश की स्यापना की बिसके शासक टालमी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस वंश में १५ सम्राट हुए बिन्होंने लगमग ३०० वर्षों तक मिश्र में राज्य किया। इनके शासन काल में कला-कीशल, वाणिज्य-व्यापार श्रीर उद्योग-धन्ये के देत्रों में खूब उन्नति हुई । खेती में इतनी वृद्धि हुई कि अन्न की बहुत बचत होने लगी श्रीर यह मंहार में एकत्रित किया बाने लगा । लोग जैत्न के पौषे लगाने लगे श्रीर इसके तेल का विदेशों में निर्यात होने लगा । जगह-जगह पर नहरों तथा बन्दरगाहों का निर्माण हुश्रा श्रीर प्रकाशस्तम्म लगाया गया । इस उन्नति का सबसे श्रिषक श्रेय सिकन्दरिया शहर को या । सिकन्दर के बाद के युग में यदि इसे यूनान का एथेन्स कहा बाय तो कोई श्रित्युक्ति नहीं होगी ।

व्यापारिक प्रगति

सिकन्दिरिया संसार के व्यापार का प्रधान केन्द्र बन गया । इसके एक बन्दरगाह में स्रायात-निर्यात में खूब बृद्धि हुई । फेरोस नाम का विश्व में सबसे बड़ा ज्योति-स्तम्भ स्यापित या । इसकी ऊँचाई ३७० फीट यी स्रोर यह १६ सदियों तक एक रूप से कायम रहा था । १३२६ ई० में यह विनष्ट हुस्रा ।

संसार का प्रथम विश्वविद्यालय

वहाँ एक विख्यात विश्वविद्यालय स्यापित हुन्ना या। यह विश्व का सर्वेप्रयम विश्वविद्याली या श्रीर इसमें ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा, गणित, विज्ञान श्रादि श्रनेक विभाग खोले गये ये । इरेटोस्यनीब, युक्किड, आर्किमिडीब और हेरोन जैसे प्रसिद्ध विद्वान् शिच्क के पद पर ब्रासीन थे। इरेटोस्यनीन भूगोल शास्त्र का प्रकारड विद्वान् या। उसने घोषणा की यी कि यदि अटलाटिक समद्र से पन्जिम की ओर प्रस्थान किया जाय तो भारतवर्ष अवश्य ही मिल बायगा। इस तरह इसे कोलम्बस का अप्रसचक वहा बा सकता है। इसी ने पृथ्वी की परिषि का भी पता लगाया। दो बगहों से सूर्व को देख कर इसने बतलाया कि पृथ्वी का प्रसार ३८,००० मील है। सामस द्वीप का एक निवासी, एरिस्टकैस (२५० ई० पू०) नामक विशेषत्र ने भी कई अनुसन्धान किये थे। इसने बतलाया कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। यक्तिड (३०० ई० पू०) ने ज्यामिति शास्त्र का विकास किया जिसे श्राधुनिक काल में भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यकम में सम्मिलित किया गया है। श्रार्किमिडीन (२८७-२१२ ई॰ पू॰ ) ने भी बीजगणित श्रीर ज्यामिति शास्त्रों के सम्बन्ध में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । भौतिक विज्ञान के चेत्र में भी इसने कई ब्राविष्कारों को किया या श्रीर हैड्रोस्टेटिक्स का वही जन्मदाता माना बाता है। इसने बहाज चलाने श्रीर पत्यर के भारी दुकड़े को उठा फेंकने के लिये कल दुँढ़ निकाली यी। "विश्व-इतिहास में गणित के चेत्र में उसके समान किसी एक व्यक्ति ने सफलता प्राप्त नहीं की है।"

<sup>े</sup> टामस हीय-हिस्ट्री ऑफ श्रीक मैथेमेटिक्स

यह सिसली द्वीप के सिराकूस नगर का रहनेवाला या । हरोन (प्रथम सदी) भी एक गियात और कुशल इंजीनियर या । इसने सर्वप्रथम भाप के इंजिन की एक योजना बनायी थी । चिकित्सा शास्त्र में भी पूरी प्रगति हुई । मनुष्य-शरीर की रचना जानने के लिये मृतक शरीर की चीर-फाड़ की जार्ता थी । तरह-तरह के जीवों का श्रध्ययन होता या । इस चोत्र में हिरोफीलस नामक एक विशेषत्र या जिसने चमनियों में रक्त-प्रवाह तया नाड़ी-लच्च्या सम्बन्धी आविष्कार किया या । विश्वविद्यालय के ये विद्वान् और शिच्चक टालमियों के आश्रय तथा पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित किये जाते थे । विद्या- थियों को भी राज्य की ओर से सहायता मिलती थी ।

युनानी जगत का प्रथम पुस्तकालय

बहाँ ऐसी उञ्चकोट का विश्वविद्यालय या वहाँ का पुस्तकालय कैसा होगा—सहज ही अनुमान किया जा सकता है। सिकन्दिरया में एक विशाल पुस्तकालय या जो शाही अद्भुतालय (म्यूजियम) में स्थित या। यह यूनानी जगत् का सर्वप्रथम पुस्तकालय था। मिश्र तो पेपिरस का. अनन्त मण्डार ही था। इसी पेपिरस पर लिखी हुई हजारों की संख्या में वहाँ पुस्तकों एकत्रित थों। पुस्तकों निविध विषय के सम्बन्ध की थीं और कुंल पुस्तकों की गिनती लाखों की सख्या में हो सकती थी। जो भी विदेशी लेखक यहाँ आते ये वे अपनी कृति पुस्तकालय में समर्पित करते थे। केलीमेकस इसका प्रथम पुस्तकाथ्यन या जिसने बड़े-बड़े पेपिरस को काट-छाँट कर किताब के रूप में बनाया था। इसने १२० विभागों में पुस्तकों की सूची भी तैयार की थी। आधुनिक पुस्तकालयों से इसकी दो विशेषताएँ थीं। यह छापेखाना और किताब की दूकान भी या जहाँ प्रकाशन और विकय भी होता था। ५० ई० पू० के लगमग यह मन्य पुस्तकालय अपि के पेट में स्ताहा हो गया।

यूनानी सहिष्णुता

इस काल में यूनानियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यापकता और सिह्णुता यी। एशियायी और यूनानी—दोनों सम्यताओं में पारस्परिक श्रादान-प्रदान होने लगा या। सिकन्दर के ही समय से इसका प्रारम्म हो गया था। श्रव यूनानियों में उस पुराने अंधिवश्वास तथा श्रज्ञानता का श्रमाव या जिसका शिकार सुकरात जैसा महान् दार्शनिक मी हुश्रा था। उनका विचार-देन विस्तृत और दृष्टिकोया व्यापक हो रहा था। देवी-देवताओं के चमत्कार में उनका विश्वास कंम हो चला था। कुछ लोग यह प्रचार करने लगे ये कि यह संसार एक विशास कल के सदृश है और इसका संचालन प्राकृतिक नियमों पर ही निर्भर है। वे श्रन्य घार्मिक प्रयाओं तथा नवीन विचारधाराओं का दमन नहीं बल्कि स्वागत करने लगे थे। सिकन्दिरया में श्रोसीरीस श्रीर चीयस को एक ही देवता समका जाने लगा था श्रीर यूनानी सहारा स्थित स्थित स्थित (श्रामनरा) के मन्दिर में भी जाने

लगे थे । इस प्रकार आगे चलकर ईसाई धर्म के मी प्रचार के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार हो गया ।

चिरकालीन प्रभाव

यह या यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का रहस्यपूर्ण चमत्कार । इसका अन्त भी एक-दो सिदयों में ही नहीं हो गया बल्कि यह स्थायी रूप से कांग्रम रहा है । रोम यूनान का राजनीतिक स्नामी या लेकिन यूनान की सभ्यता एवं संस्कृति ने अपने स्नामी को भी पछाड़ हाला । रोम ने यूनान पर राजनीतिक विजय प्राप्त कर वहाँ की भूमि पर अधिकार स्थापित किया जिसका प्रमाव स्वमावतः अस्थायी होता है । यूनान ने रोम पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर वहाँ के निवासियों के दिल-दिमाग पर अधिकार जमा लिया जिसका प्रमाव चिरकाल तक रहता है । फिर १५वीं सदी के यूरोप में पुनरत्यान (रेनॉसॅस) आदोलन के साथ यूनानी संस्कृति का कायाकल्य हुआ ।

## अध्याय १४

# भूमध्यसागरीय सभ्यता-पाचीन रोम

रोम के इतिहास का महत्व

ı

विश्व के इतिहास में रोम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कई कारण है।
(क) रोम का इतिहास तत्कालीन विश्व का ही इतिहास है। यह प्राचीन तथा अर्वाचीन काल को मिलाने वाला एक सूत्र है। प्राचीन व्यवस्था रोम में विलीन हो गई और उसी से आधुनिक व्यवस्था का प्रादुर्मांव हुआ। ऐसिकिय के शब्दों में वह 'एक महान् मध्यस्थ' के रूप में था। "रोम के आधिपत्थ की स्थापना के साथ सारा प्राचीन इतिहास उसमें विलीन हो गया और रोम के स्रोत से आधुनिक इतिहास का सूत्रपात होता है।"" (ख) यूरोप की आधुनिक राज्य-प्रणाली का आधार रोमन साम्राज्य ही है। रोम ने सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप को अधिकृत कर एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली स्थापित की और इस तरह विभिन्न लोगों के बीच एकता का संचार किया। (ग) रोम ने यूनानी सम्यता की बहुत सी उत्तम चीजें पेतृक घरोहर के रूप में प्राप्त की और उन्हें मावी संतान को प्रदान किया। (घ) रोम के ही द्वारा यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। रोम के इतिहास की विशेषता

श्रन्य देशों के इतिहास की माँति रोम का इतिहास किसी देश या राष्ट्र का इतिहास नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो बाता है, रोम का इतिहास एक नगर-राज्य का इतिहास है, इटली का इतिहास नहीं है। रोम ने ही तो इटली को भी उत्पन्न किया है। यूनान में कई नगर-राज्य थे को प्रगति के केन्द्र थे किन्तु इटली में केवल रोम ही प्रगति का एक केन्द्र था जिसका सर्वंत्र बोलवाला था। प्रारम्भ में रोम एक साधारण श्राम था जिसका चेत्रफल ५ मील से भी कम था। तत्पश्चात् यह एक नगर-राज्य बना, नगर-राज्य से एक देश श्रीर एक देश से एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ।

मौगोलिक स्थिति

इटली एक प्रायद्वीप है जो यूरोप के दिल्ला मध्य भाग में स्थित है। इसी देश की राजधानी रोम है। समुद्र से लगभग १२ मील दूर यह टायबर नदी के किनारे स्थित या। इसके समीप ही पर्वतश्रेणियाँ भी यों। इटली के उत्तर में आल्प्स पहाड़ है। कृषि के उपयुक्त हरे-भरे मैदान भी पाये जाते थे। पर्वतों और समुद्र के कारण बाहरी आक्रमण

१सैन्डसॅन—वर्ल्ड हिस्ट्री, पृ० १६४

से रोम की रह्मा होती थी। जल तथा स्थल सेना के विकास में भी सहायता पहुँची। श्रतः वे स्वभावतः युद्धप्रिय व्यक्ति बन गये थे। इन भौगोलिक विशेषताश्रों के कारण रोम की प्रगति सह इ श्रीर स्वाभाविक थी।

मौगोलिक स्थिति के श्रितिरक्त रोमनों के उत्थान के कुछ अन्य कारण भी थे। प्राचीन स्मन्यसागरीय शक्तियों तथा यूनानियों के पतन के कारण रोमनों के उत्थान के लिये मार्ग प्रशस्त हो ग्या या। उनमें राजनीतिक एकता की मावना वर्तमान यी श्रीर प्रजातंत्र की स्थापना से उनकी उन्नति का द्वार ही खुल गया। रोमवासियों का चरित्र उच्च या श्रीर उन्होंने सेना तथा साम्राज्य के कुछ विख्यात महार्थियों को उत्पन्न किया। विजित देशों में दगड तथा मेद उनकी प्रधान नीतियों यों। रोम की श्रपूर्व उन्नति में उसके पड़ोसी एट्ट रिया का भी कम सहयोग नहीं या। यह रोम के उत्तर-पश्चिम में स्थित या श्रीर यहाँ के निवासी १,००० ई० पू० के लगभग एशियाई कोचक से श्राकर वसे थे। अपनी श्रादि स्मि के सिवा स्मन्यसागर स्थित यूनानी उपनिवेशों के साथ इनका सम्बन्ध या श्रीर ये लोग रोमवासियों से श्राधिक सम्य थे। श्रतः रोमवासियों ने एट्ट रियनों से सम्यता की बहुत-सी बातें सीखीं जैसे लेखनकला, सैन्यसंचालन, ब्यूहप्रया श्रादि। उन्होंने यूनानियों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था।

## प्रारम्भिक इतिहास

रोमनिवासी भी आर्य जाति के ये। वे लोग आर्य जाति की उसी शाला के ये जिस शाला के यूनानी लोग थे। १५०० ई० पू० के लगभग उनका इटली में प्रवेश हुआ। लेकिन एक सहस्र वर्ष तक उनका सितारा नहीं चमका और वे अपने दिन काटते रहे। प्राचीन दन्तकथा के अनुसार ७५३ ई० पू० में रोमोलस और रेमस नाम के दो व्यक्तियों ने रोम की स्थापना की और राजतंत्र प्रयाली की नींव दी। यह राजतंत्र लगभग दाई सो वर्षों तक कायम रहा और इतने समय में ७ राजाओं ने राज्य किया। इस काल में शासन और सेना का संगठन किया गया। जातीय मिन्नता दूर की गई और रोम की सीमा का विस्तार हुआ। लेकिन सम्यता के चेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। लोग अधिकतर खेती करते और पशु चराते थे। उद्योग-धंषे, कला-कौशल, शिचा-साहित्य के चेत्रों में उन्नति नाममात्र या नहीं के बरावर थी। व्यापार कुछ होता या लेकिन कोई सिक्के का व्यवहार नहीं था। पशुओं के माध्यम से ही लरीद-विकी होती थी। अंतिम राजा तारकीनस सुपर्वंस अत्याचारी था। अत: रोमनिवासियों ने ५०६ ई० पू० में उसे गही से उतार दिया और प्रजातंत्र की स्थापना की। अब रोम की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। अब प्रजातंत्र की स्थापना की। अब रोम की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। अब प्रजातंत्र राज्य की विमिन्न व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करना चाहिये।

राजनीतिक व्यवस्था

स्पार्ट के समान रोम ने दो ब्यक्तियों को साथ ही शासक बनाया जो कौंसल कहे जाते थे। दोनों के अधिकार समान थे और १ वर्ष के लिये वे चुने जाते थे। उनके साथ १२ अंगर इक रहते थे जो कहीं भी डंडे लेकर चलते थे। ये डएडे 'फासेज' कहे जाते और सत्ता एवं शक्ति के प्रतीक स्वरूप थे। कौंसलों के अधिकार विस्तृत थे। वे ही खजाची, सेनापित, न्यायपित सब् कुछ होते थे। कालान्तर में खजाञ्ची का काम उनसे लेकर नये कमंचारियों को सौंप दिया गया जो क्वीस्टर कहलाते थे। सेन्सर नाम के इनके दो सहायक भी होते थे जो कर निर्धारित करते और नागरिकों की सूची तैयार करते थे। कौंसलों के कार्य की देखमाल करने और उनकी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिये निरी स्वक नियुक्त किये जाते थे जो ट्रिक्यून कहलाते थे।

विशेष परिस्थिति या संकट के समय अधिनायक (हिस्टेटर) की नियुक्ति होती यी। छः महीने तक शासन का वही सर्वेसर्वा रहता या और सर्वत्र उसकी त्ती बोलती थी। अतः युद्ध जैसे संकटकाल में उसका महत्व विशेष रूप से रहता था।

कौंसलों की सहायता करने के लिये दो समाएँ होती थीं। असेम्बली जिसमें सर्वसाधारण के निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते ये और सीनेट जिसमें उच्च वंश या धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व होता या। आधुनिक प्रणाली के प्रतिकृत असेम्बली की अपेद्धा सीनेट का अधिकार अधिक या। यही सर्वशक्तिशाली संस्था थी जिसकी स्वीकृति किसी भी कान्त या नियुक्ति के लिये आवश्यक था।

सामजिक व्यवस्था

यूनानियों की मॉित रोमनिवासी भी आर्थ ये और हिंद-आर्थ तथा फारसवासी के ही बराने के ये लोग भी थे। इन लोगों का प्रधान पेशा कृषि करना था और इनका वैमव पशु तथा जानवर था। प्रत्येक परिवार का एक पुष्प प्रधान होता था जो उम्र में अन्य सभी सदस्यों से बड़ा होता था। समाज दो मागों में विमक्त था। पहला माग जिसमें उच्च श्रेणी के लोग थे पैट्रीशियन तथा दूसरा भाग जिसमें साधारण श्रेणी के लोग थे प्लेशियन कहा जाता था। पैट्रीशियन वर्ग में कुलीन और घनीमानी व्यक्ति थे; प्लेशियन वर्ग में कुषक और मजदूर थे। यद्यपि प्लेशियन वर्ग के लोग गुलाम वर्ग के समान नहीं थे फिर मी पैट्रीशियन वर्ग की तुलना में इसकी गिनती निम्न श्रेणी में होती यी श्रीर इसका अधिकार बहुत ही थोड़ा, नाममात्र का था। इस वर्ग के लोग सभी विशेषाविकारों से वंचित थे। वे न तो सिनेट के सदस्य हो सकते थे और न किसी उच्च पद पर ही नियुक्त किये जा सकते थे।

लेकिन मारतवर्ष जैसी इन दो वर्गों के बीच अमेश दीवार नहीं थी। एक से दूसरे में जाना सम्भव था। कालगति के साथ प्लेबियन वर्ग के लोग विषमता को दूर

करने के लिये शोरगुल करने लगे । ४६१ और ४५१ ई० पू० में उन्होंने रोम छोड़ देने तक की धमकी दी। अतः पैट्रीशियनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और प्लेबियनों को सुविधायें दी जाने लगीं । ४५० ई० पू० में '१२ टेबुल' के नाम से कान्नों को प्रकाशित कर दिया गया और दोनों वर्गों के बीच समानता का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। ३६७ ई० पू० तक इन्हें महत्वपूर्ण अधिकार मिल गये। उनकी रखा के लिये ट्रिब्यून लास तौर से उत्तरदायी हुए; दो कौंसलों में से एक कौंसल उनके बीच से नियुक्त होने लगे और यहाँ तक कि वे उच्च वर्ग के परिवारों में वैवाहिक सम्बन्ध भी करने लगे।

घार्मिक व्यवस्था

श्रन्य कई प्राचीन जातियों की माँति रोमवासी भी बहु-देवपूजक थे। प्रत्येक परिवार में कुलदेवता होते ये और वयोद्द के नेतृत्व में सभी सदस्य उनकी उपासना करते थे। यह उपासना मन्दिर में की जाती थी जहाँ कुलदेवता की मूर्ति स्थापित की हुई रहत थी। प्रत्येक परिवार में कुलदेवता की उपासना तो होती ही थी, चीन की तरह पूर्वजों की भी पूजा होती थी श्रीर इनकी पूजा के लिये भी हर यह में वेदियों बनी हुई होती थीं। कुलदेवता तथा पूर्वजों के सिवा राष्ट्रीय देवता की भी पूजा होती थी। यूनानी जीयस के समान जूपिटर रोमवासियों के सबसे महान् देवता थे। इसके बाद मार्स तथा जेनस नाम के दो युद्धदेव थे। जूनो नामक प्रसिद्ध देवी थी जिसे लियों अधिकतर पूजती थीं।

विजय की प्रगति

श्रान्तरिक संगठन करने के पश्चात् प्रवातंत्र ने राज्य-विस्तार की नीति अपनायी। इटली के अंदर एट्रस्कन तथा लैटिन शाखा के लोगों का सामना करना या श्रीर बाहर इटली के दिवाण यूनानियों तथा कार्यें के फिनीशियों का। रोमनों ने एट्र रिया पर श्राक्रमण कर दिया श्रीर १० वर्ष घेरे रहने के बाद उसे अपने अधिकार में कर लिया। लैटिन शाखाओं के लोगों को जीतना आसीन नहीं था। प्रारम्म में इनके साथ समानता का व्यवहार होता था क्योंकि रोमनों के साथ जातीय एकता थी। लेकिन शक्ति की शृदि के साथ रोमन इन्हें हेय समम्मने लगे। अतः ये लोग अपनी स्तंत्रता प्राप्ति के लिये विद्रोह करने लगे और रोमनों के शत्रुश्चों, एट्रकन, गौल, सेमनाईट से गठ-वंघन जोड़ने लगे। इसके फलस्वरूप आधी सदी तक (३४०-२६० ई० पू०) युद्ध होता रहा और रोमनों ने अपने शत्रुश्चों को दुरी तरह पराजित कर दिया। इसी समय रोम में राजधानी स्थापित की गई। विजित प्रदेशों में रोमन अपना उपनिवेश स्थापित करते थे और मिन्न-मिन्न निवासियों के साथ मिन्न-मिन्न व्यवहार करते थे। लेकिन इटालियनों

को अन्य जातियों की अपेद्धा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त या । उन्हें आन्तरिक मामलों में स्वतंत्रता थी परंतु सभी राज्यों के घन तथा सैनिक रोम के चरणों पर अर्पित थे ।

श्रव इटली के सभी राज्यों पर श्रिषकार स्यापित कर रोमवासी श्रागे बढ़े। २८० ई० पू० में ट्रेटम के यूनानियों ने एपिरस के शासक श्रीर सिकन्दर के सम्झधी पिरस को रोमनों से रह्या करने से लिये बुलाया। पिरस बड़ा ही योग्य सेनापित या। उसने एक विशाल सेना के साथ इटली में प्रवेश किया श्रीर रोम के समीप श्रा धमका। रोमवासियों ने दो बार उसका सामना किया लेकिन दोनों ही बार पराजित हुए। इसके बाद रोमनों को कार्यें की सहायता मिलने ल्यू श्रीर इस तरह श्रंत में वे पिरस को मगाने में सफल हुए। २७५ ई० पू० में इस समर्थ की समाप्ति हुई श्रीर थूनानियों ने रोम का श्राधिनत्य स्वीकार कर लिया।

रोम और कार्येज

अब कार्यंत्र की वारी आई। यह अफ्रीका के उत्तरी तट पर फिनीशिया के द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था। इसके गौरवमय वैभव की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। मूमध्यसागर के पश्चिमी हिस्से पर इसी का बोलवाला था। दूसरी ओर रोम की शिक दिन दूनी और रात चीगुनी बढ़ रही थी। वह नवीन उत्साह एवं आशा से ओत-भोत था और उसमें साम्राज्य-विस्तार की उत्कट अभिलाधा थी। वह भूमध्यसागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये उताबला हो रहा था। यह श्रुव सत्य था कि भूमध्य-सागर में किसी एक ही शिक्त का प्रभाव रह सकता था क्योंकि यह एक संकीर्य और संकुचित समुद्र था। यह भी तो नियम है कि एक म्यान में दो तलवार या एक राज्य में दो समकच राजा नहीं रह सकते। इस प्रकार रोम तथा कार्यंत्र के पारस्परिक स्वार्यों में संघर्ष उत्पन्न हो गया।

इसके सिवा रोम को अपनी सुरद्धा के लिये भी मय तथा शंका बनी रहती थी। यह उचित भी या क्योंकि कार्यें ज एक शक्तिशाली राज्य या और रोम के साथ उसका किसी प्रकार की बातीयता या सांस्कृतिक सम्बन्ध भी नहीं था।

उपयुं क कारणों से रोम श्रीर कार्यें के बीच शक्ति की जॉच श्रानिवार्य हो गयी।

२६४ ई० पू० में दोनो में युद्ध का श्रीमिणेश हो गया। यह लगभग १२० वर्ष तक

(२६४-१४६ ई० पू०) चलता रहा। यह इतिहास में प्यूनिक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध

है। इसकी तीन श्रवस्थाएँ हैं:—(क) २६४-२४१ ई० पू० (ख) २१६-२०२ ई०
पू० श्रीर (ग) १४६-१४६ ई० पू०। तीनों श्रवस्थाओं में जल तथा स्यक्ष पर श्रवेकों
युद्ध हुए, हजारों व्यक्तियों की जानें गईं। प्रथम श्रवस्था में २६० ई० पू० में मायली का
प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें कार्यें की पराचय हुई थी। श्रन्य युद्ध भी हुए। श्रन्त में
२४१ ई० पू० में युद्ध बन्द हुआ और रोम ने सिसली को श्रपने श्रविकार में कर लिया।

लेकिन कार्थेक वाले चुप बैठनेवाले नहीं थे। २१६ ई० पू० में फिर युद्ध शुरू हो गया। इस दितीय युद्धकाल में हेनीवल नाम के सेनापित की यश-सुरिम का संसार में प्रसार हुआ।

हेनीवल विश्व के श्राप्रग्य सेनानायकों में से एक है। वह महान् सिकंदर श्रीर नेपोलियन बोनापार्ट के समान एक वीर श्रीर साहसी योद्धा या। २४७ ई० पू० में उसका जन्म हम्रा या। उसके पिता का नाम हेमिलकार वार्कस या जो कार्येज का सुयोग्य सेनापति या । उसने अपने पुत्र को मी युद्ध सम्बंधी शिचा दी । २२६ ई० पू० में १८ वर्ष की उम्र में वह कार्येज का सेनाध्यद्य नियुक्त हुआ। रोम के विरुद्ध युद्ध में उसने अपनी अपूर्व वीरता का परिचय दिया। उसने एक लाख सेना के साथ स्पेन श्रीर फांस होते हुए श्राल्प्स पर्वत को पार कर इटली में प्रवेश किया। उसके इस कार्य से इटलीनिवासी बड़े ही श्रविम्मत हुए। २१६ ई० पू॰ में कैनी के युद्ध में रोमवासी बुरी तरह पराजित हुए। तत्पश्चात् श्रीर भी कई युद्ध हुए जिनमें रोमनों को ही मुँह की खानी पड़ी। लेकिन युद्ध का अन्तिम परिगाम उनके ही पन्न में हुआ । २०२ ई० पू० में जामा के युद्ध में हेनीवल पराजित हुआ। उसकी अजेयता का गर्व चूर-चूर हो गया। कार्यें ने आत्मसमर्पण कर दिया। हेनीवल देश-निर्वासित हुन्ना। स्पेन, भूमध्यसागर के सभी द्वीप स्नौर जहाज रोम को सौंप दिये गये। रोम को वार्षिक कर देने और उसकी स्वीकृति के बिना कोई युद्ध न करने के लिये निश्चय हुआ। इस अपमानजनक सन्धि से देनीबल को बड़ा दु:ख हुआ। वह एशियाई कोचक में रहता या। वहीं उसने आत्महत्या कर ली।

लेकिन रोमावसी इतने ही से सन्तुष्ट नहीं ये। उन्हें तो कार्यें को केवल निःशक करना नहीं या विल्क उसके अस्तित्व को मी मिटा देना या। अतः उन्होंने कार्यें पर चढ़ाई करने के लिये न्यू मिडीयनों को प्रोत्साहित किया। जब कार्यें उनका सामना करने लगा तो रोमवासियों ने सन्धि तोड़ने का उस पर दोषारोपण लगा कर तीसरी बार युद्ध आरम्म कर दिया। इस बार उन्होंने अपनी आमानुषिकता और वर्वर व्यवहार का परिचय दिया। सीपियो नामक कौंसल प्रधान सेनानायक या। कार्यें नगर मस्मीभूत कर मिट्यामेट कर डाला गया और निवासियों को गुलाम बना दिया गया। वह कार्यें को फिनीशिया की सभ्यता का सुयोग्य उत्तराधिकारी या और जिसका भूमध्यसागर में भू सी वर्षों तक बोलबाला या, रोमवासियों के हाय, भूगर्भ में विलीन कर दिया गया।

इस युद्ध के परिणामस्वरूप रोम की शक्ति बहुत बढ़ गईं। मूमध्यसागर के पश्चिमी भाग पर उसका एकाधिकार स्थापित हो गया। सिसली, साडींनिया, कौर्सिका, स्पेन श्रीर श्रिकीका का उत्तरी माग रोमन साम्राज्य के श्रंग बन गये। लेकिन साय ही, जैसा कि श्रागे सम्ध किया जायगा, प्रजातंत्र के पतन का भी बीजारोपण हो गया।

#### साम्राज्य का विस्तार

बन कार्यंन के पाय युद्ध चल रहा या उसी समय पूरन में भी रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ। मेसीडन के सम्राट् फिलिप दितीय ने हेनीनल की सहायता की थी। अतः मेसीडन पर आक्रमण कर उसे साम्राज्य में मिला लिया गया। यूनान मेसीडन के ही अधीन या। अतः यह भी साम्राज्य का अंग नन गया। सीरिया के सम्राट ने यूनान के युद्ध में भाग लिया या और निर्वासन के समय हेनीनल को अपने राज्य में ठहराया या। अतः उसका भी राज्य छीन लिया गया और पश्चियाई कोचक पर रोमनों का अधिकार हो गया। कीट, साइप्रस और मिश्र मी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये गये। पश्चिम में भी प्यूनिक युद्ध के समय स्पेन तो अधिकृत हो ही चुका या, अन—गॉल में रोमन आधिपत्य स्थापित हुआ और पहली सदी के मध्य में सीजर ने ब्रिटेन पर भी याना नोल दिया था। इस तरह पहली सदी के प्रारम्भ तक रोमन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में स्पेन से लेकर पूरन में यूफेट्स नदी तक हो चुका था।



चित्र ४२

रोम की सफलता के कारण

रोम की श्रपूर्व सफलता के दो प्रधान कारण थे—रोम की सैन्य शक्ति श्रीर रोम-वासियों का चरित्र।

रोमिनवासियों ने यूनान से ब्यूह-प्रणाली की शिक्षा प्रहण की यी। यह प्रणाली भूमि पर युद्ध करने के लिये डपयुक्त थी। लेकिन पर्वतों पर युद्ध करने के लिये इस प्रणाली से काम नहीं चलता था। श्रतः रोमनों ने एक नयी प्रणाली निकाली। सेना को छोटे-छोटे दलों में विभक्त कर दिया गया और एक-एक दल में ५००० के लगभग सैनिक होते थे। इन सैनिकों को समुचित रूप से शिक्षा दी जाती थी। ये समीप या दूर के शत्रु पर सहज ही श्राक्रमण कर लेते ये और श्रख्य-शख्य चलाने में, दौड़ने तथा तैरने में बड़े ही सिद्ध होते थे। इस प्रकार रोमन सेना बसी सुसंगठित एवं सुशिच्चित होती थी। यही सेना इतिहास में रोमन लीजियन के नाम से प्रसिद्ध है।

त्रेकिन सबसे बढ़कर तो या रोमिनवासियों का चरित्र । यूनानियों की भॉति वे स्वतंत्रता के प्रेमी तथा देशभक्त तो ये ही, उनमें कुछ और भी विशेष गुण थे। वे त्याग श्रीर बिलदान करने में सतत् श्रागे रहते ये श्रीर उच्चकोटि के दृद्मिति तथा कत्तंव्यपरायण होते थे। उनमें श्राज्ञापालन तथा श्रुत्शासन की भावना बड़ी ही दृद् होती यी श्रीर वे श्राशा, स्फूर्ति तथा उत्साह से श्रोत-प्रोत थे। चीनियों की भॉति वे श्रपने अध्व श्रीर वृद्धजनों का बहुत श्रादर-सत्कार करते थे!

रोम राजतन्त्र की श्रोर

यह पहले ही कहा जा चुका है कि रोम के प्रजातंत्र की विजय के साथ उसके पतन का भी बीजारोपण हो गया। उसके श्रद्भुत उत्थान में उसके हास का बीज भी छिपा हुआ था। कार्येज के युद्ध के बाद रोम की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में महान् परिवर्तन हो गया।

रोम पहले एक नगर-राज्य या और उसी के आघार पर वहाँ के विधान का निर्माण हुआ था। किन्तु अन वह एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। अतः उसकी राजनीतिक प्रणाली असामयिक हो गई। राज्य में असेम्बली की स्थिति खराब हो गई और इसके अधिकारों की उपेद्धा की जाने लगी। इसके सदस्य अपने कर्त्तव्य को भी भूलने लगे ये और अमीरों के हाय के खिलौने वन गये। दूसरी और सीनेट की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई।

राजनीतिक प्रणाली की मॉित सामासिक व्यवस्था मी असामयिक हो गई थी। घनी, अधिक घनी और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे थे। घनी विलासमय जीवन व्यतीत करते थे और गरीब भूखों मरते ये या घनियों का मुँह ताकते थे। दीर्घकालीन युद्ध के कारण सर्वसाधारण की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही थी। वे भूख तथा

बीमारी के शिकार होने के कारण अनेकों पाप करने के लिये बाध्य हो रहे ये। अमीरों के पास असंख्य दास हो गये ये और मजदूर मारे-मारे फिरते ये। रोम में अनायों और मिलमंगों की बाद हो गई थी। उनमें से बहुतों को मताधिकार प्राप्त या और इसी लोम से घनी वर्ग उनकी सहायता किया करता था।

विजय श्रीर गर्व के वातावरण में कुछ श्रीर सामाजिक प्रयाएँ चल पड़ीं जो बड़ी ही निम्न श्रेणी की थीं। श्रस्न-शस्त्र से सुसिन्जत दासों श्रीर श्रिभियुक्तों का द्वन्द्वयुद्ध कराया जाता था। इसमें भाग लेने वाले श्रपने जीवन से सदा के लिये हाथ घो बैठते या बुरी तरह वायल हो श्रपाहिज बन जाते। इसके परिणामस्वरूप बहुत से दासों ने विद्रोह कर डाला जो तीन वर्षों तक (७३-७१ ई० पू०) चलता रहा। किन्तु श्रिषकारियों ने निर्देपतापूर्वक विद्रोह को कुचल डाला।

घनियों के लिये धन प्राप्त करने का मुख्य साधन प्रान्त या। शासक प्रान्त को मौरूसी जमींदारी समक्तते ये श्रीर वहाँ की जनता का शोषण करते ये। जहाँ-तहाँ रोमन गवनंर उत्पात मचा रहे थे। सिसली के गवनंर वस का श्रत्याचार श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। तीन वर्षों में उसने नगर को खूब लूटा श्रीर इसे निर्धन तया निर्जन बना कर ही छोड़ा। उसकी माँगों को श्रस्तीकार करना मानों श्रपनी जान से हाथ धो देना था। जब उससे न्यायालय में सजा देने की बात कहीं गई तो उसने मद से मरे शब्दों में उत्तर दिया कि दो-तिहाई घन खर्च कर वह वकीलों श्रीर जजों को प्रभावित कर लेगा श्रीर वाकी है घन जीवननिर्वाह के लिये पर्याप्त होगा। रोम लीटने पर उस पर श्रमियोग चलाया गया श्रीर जुर्माने की सजा मिली। किन्तु उसने भाग कर श्रपनी जान बचाई। फिर भी ४३६ ई० पू० में मार्क एन्टोनी ने उसे प्राणुद्र उदे ही दिया।

रानधानी में सुक्लड़ों श्रीर श्रालिस्यों का जो दल या उसका भी भरणपोषण प्रान्तीय शोषण के ही श्राधार पर होता या । राजधानी में सुरद्धा की भावना हद नहीं यी श्रीर रोम नगर की साधारण दशा सन्तोषजनक नहीं यी। श्रोनक श्रपराधों का प्रावत्य या।

ऐसे ही दूषित वातावरणों में प्रचातंत्र के दिन लद चुके और राजतंत्र की स्थापना निश्चित् हो गई। कितने ही सेनानायकों का प्रादुर्मांव हुआ जो शक्ति एवं पद के लिये लोलुप थे और मगड़ने लगे। साम्राज्य में अराजकता फैल गई, सर्वत्र आतंक छा गया। सुला तथा मेरियस, पौम्पि तथा जूलियस-सीजर इसी प्रकार के सेनानायक थे। सीजर इन सबों में अधिक शक्तिशाली, थोग्य और बुद्धिमान था। अंत में उसी को विजय-श्री प्राप्त हुई।

प्रया का अन्त ही कर हाला । अपने साम्राज्य को ४ मागों में विभक्त कर दिया । एक माग को तो सीचे अपने अचीन रखा और अन्य ३ मागों को ३ पृयक् शासकों के हाय में सौंप दिये । इससे साम्राज्य में सुव्यवस्था तो स्थापित हुई लेकिन साथ ही राज्य के व्यय में बहुत वृद्धि हो गई । उसके मरने पर यह सुव्यवस्था भी जाती रही। चारों विभागों के शासक आपस में लड़ने लगे । ३१२ ई० में कौंस्टैन्टाइन पश्चिमी साम्राज्य का सम्राट हुआ । वह बड़ा ही योग्य व्यक्ति था । उसने ११ वर्ष के बाद सम्पूर्ण साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया और १४ वर्षों तक (३३७ ई०) शासन करता रहा । उसने पूर्ण केन्द्रीयकरण स्थापित किया । साम्राज्य को ११६ प्रान्तों में बॉट दिया गया और इनके शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे । सभी अफसरों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था । उसने रोम के बदले विजन्टियम में अपनी राजधानी स्थापित की । सम्राट के नाम पर कौंस्टैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुखनुतृतिया के नाम पर कौंस्टैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुखनुतृतिया के नाम पर कौंस्टैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुखनुतृतिया के नाम पर कौंस्टैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुखनुतृतिया के नाम पर कौंस्टैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुखनुतृतिया के नाम से मसिद्ध है । उसने एक और गौरवपूर्ण कार्य किया । छान कर हाला । इतिहास में को राज्य-समें चोषित कर अन्याय और अत्याचार का अन्त कर हाला । इतिहास में उसे प्रथम ईसाई सम्राट होने का गौरव प्रात है ।

श्रवतक जितने सम्राटों की चर्चा की गई उनमें श्रागस्टस, ट्रेजन, हेड्रियन, पायस, श्रोरेलियस, डायोक्लेशियन श्रोर कॉसटेन्टाइन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सम्राटों का काल रोम के इतिहास में वड़ा ही गौरवपूर्ण है। पहली श्रोर दूसरी सदी में सम्यता एवं संस्कृति के विभिन्न च्रेत्रों में विशेष रूप से विकास हुआ। केवल विकास ही नहीं हुआ, उनका प्रचार भी हुआ। साम्राज्य-विस्तार श्रोर उसका संगठन श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। सर्वत्र शान्ति श्रोर व्यवस्था स्थापित थी, वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति हुई, यूनानी सम्यता की रच्चा हुई, श्रोर पश्चिमी यूरोप के लोगों को सम्यता की प्रकाश-किरण प्राप्त हुई। प्रजा के हित में श्रनेकों उपयोगी कार्य किये गये।

साम्राज्य का विमाजन एवं पतन

लगमग ६० वर्ष तक रोम साम्राज्य की रालधानी विजन्धियम रही । ३६५ ई० में थ्योडोशियस नाम के सम्राट् ने साम्राज्य को दो भागों में बॉट दिया—पूर्वी भाग जिसमें एड्रियाटिक'सागर के पूरव यूनान, एशियाई कोचक और उत्तरी अफ्रीका शामिल थे और पश्चिमी भाग जिसमें इटली, गॉल, स्पेन तथा ब्रिटेन शामिल थे। पूर्वी माग की राजधानी कौंसटैन्टिनोपुल थी और यह सम्राट के बड़े पुत्र को सौंग गया। इसे विजेन्टियम साम्राज्य भी कहते हैं। पश्चिमी भाग की राजधानी रोम थी और यह उसके छोटे पुत्र के अधीन रहा।

पश्चिमी साम्राज्य पर वर्षर जर्मन जातियों का वरावर ब्राक्रमण होता रहा । ४७६

ई॰ में इन जातियों ने रोम पर अपना ग्राधिपत्य स्यापित कर लिया । पूर्वी रोमन साम्राज्य १४५३ ई॰ तक कायम रहा ।

पूर्वी रोमन साम्राज्य-जस्टीनियन

पूर्वी रोमन साम्राज्य में जस्टीनियन नाम का एक सम्राट बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। उसने ३७ वर्ष तक, (५२७-५६५ ई०) राज्य किया था। इतिहास में वह एक कुशल विधान-निर्माता के रूप में स्मरणीय है। उसने निखरे हुए कानूनों का संग्रह कर एक महान् वैचानिक ग्रन्थ तैयार किया जो आगे की पीढ़ियों के लिये एक आदर्श रहा। उसने जर्मनों को पराजित किया और उनसे राज्य का बहुत सा हिस्सा भी प्राप्त कर लिया था। उसने उत्तरी अफ्रीका को वांडाल के और इटली तथा दिल्णी स्पेन को गायों के चंगुल से मुक्त किया। यह विद्या-प्रचार भी करना चाहता था। उसने एक विश्वविद्यालय कायम किया। किन्दु यहाँ उसने अपनी संकीर्याता का भी परिचय दिया। अपने विश्वविद्यालय की उन्नति के लिये उसने एयेन्स के प्राचीन विद्यालय को को शिक्षा और विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका था, बन्द कर दिया। उसने श्रपनी राजधानी में संत सोफिया के प्रसिद्ध गिरजाघर का भी निर्माण कराया। किन्दु उसके मरते ही अधिकाश गौरव जाता रहा।

जस्टीनियन के मरने के ३०० वर्ष बाद पूर्वी साम्राज्य का पुनः सितारा चमका।
मेसिडन का एक राजवंश लगमग २०० वर्षों तक ( ८६७-१०५६ ई० ) इस साम्राज्य का
स्वामी बना रहां। इस वंश के राज्य काल में खूब उत्थान हुआ। साम्राज्य की सीमा का
विस्तार हुआ। सायमस्, कीट, बलगेरिया इसमें सिमालित कर लिये गये। सम्यता एवं
संस्कृति का भी विकास हुआ। लेकिन समय-समय पर पूर्वी रोमन साम्राज्य को युद्ध में भी
माग लेना पड़ा। ७वीं सदी में इंरानी राज्य के साथ दीर्घकालीन युद्ध हुए। धर्म-युद्ध
होने पर पूर्वी साम्राज्य के शासक ने भी उसमें सिक्षय भाग लिया। इन युद्धों के कारण
उसकी शक्ति दुवल होने लगी थी। १४५३ ई० में तुकों ने इस पर आक्रमण कर अपना
प्रमुख स्थापित किया।

पूर्वी रोमन साम्राज्य की महत्ता

जब पश्चिमी रोम साम्राज्य बर्नर जातियों का शिकार हुआ और ४७६ ई० में उसकी नींन उसक गई, तब भी पूर्वी साम्राज्य एक हजार वर्षों तक सुदृढ़ कायम रहा । उसकी शक्ति और सत्ता का इसी से परिचय मिल जाता है कि वर्नर जातियों की लोलुप दृष्टि उस पर भी पड़ी किन्तु सफलता नहीं मिली । अरब और तुर्क उसको हड़पना चाहते थे । लेकिन साम्राज्य ने उनका मरपूर सामना किया । इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य ह उनका सामना कर यूरोप के नवीन राज्यों की रखा की । आगे चलकर ये राज्य स्वयं उनका मुकाबला करने के योग्य बन गये । इस तरह यूनान ने, फारस के विद्व और रोम ने

कार्यें के विरद्ध युद्ध कर यूरोप की नड़ी सेवा की, वैसे ही पूर्वी रोमन साम्राज्य ने श्रार्वों तया तुकों का विरोध कर यूरोप की महत्वपूर्ण सेवा की।

विधि—विधान के त्रेत्र में भी पूर्वी रोमन साम्राज्य की श्रद्भुत देन रही है। जस्टीनियन के विधान-संग्रह के ही श्राघार पर बाद की पीढ़ियों ने कानून सम्बन्धी प्रत्यों को रचा है।

रोमन साम्राज्य के पतन के कारचा

रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। जिन बुराइयों ने जनतन्त्र के पतन होने में सहायता की थो, वे तो अभी भी वर्तमान थीं। जैसे, दासों की प्रचुरता और उनकी बेगारी, गरीबों और मुक्खड़ों की राजधानी में भीड़, धनी-गरीब के बीच मतमेद, प्रान्तों की लूट-खसोट आदि। इन सभी बुराइयों के सिवा साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित अन्य कारण थे—

- (१) रोमवाले साम्राज्य में एकता स्थापित करने में न्यस्त थे। उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की उपेद्धा की। गेटिल के शब्दों में "यूनानियों ने बिना एकता के लोकतन्त्र की उन्नति की, रोमवालों ने बिना लोकतन्त्र के एकता स्थापित की थी।"
- (२) शासन-प्रबन्ध में व्यवस्था को प्रधानता दी गई और नैतिक सिद्धान्तों के प्रचार पर भ्यान नहीं दिया गया । अतः उच्च अयी के लोगों तथा शासनवर्ग में प्रष्टाचार का समावेश हो गया । इससे तन्होंने सर्वसाधारण की सहानुभूति खो दी । समाव में इस विषम वर्गीकरण के कारण देशमिक तथा राष्ट्र की मावनाओं का समुचित विकास नहीं हो सका ।
- (३) साम्राज्य की आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । संघ के आन्तरिक मामले में शासन का हस्तचेष होने लगा । अतः आर्थिक स्थिति कमजोर पढ़ गई और शासन में अनेकों बुराइयाँ आ गई । जनता करों के बोम्त से दबी हुई यी । निर्धनता तथा बेकारी का प्रकोष बढ़ता ही जाता था ।
- (४) उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं था। श्रतः श्रन्त में शिक्त-सिद्धान्त को श्राश्रय दिया गया श्रीर जब शासक की शक्ति का हास होने लगा तो प्रजा को विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिलने लगा। यह-युद्ध होने लगे, श्रान्तरिक एकता नष्ट होने लगी।
- (५) रोम-सम्राज्य का प्रधान श्राधार-स्तम्म सेना यी। ऐसा राज्य स्वाभाविक ही टिकाऊ नहीं होता क्योंकि इसे प्रजा की सदेच्छा प्राप्त नहीं होती। दूसरे, सैन्यशक्ति कम- जोर होने से श्राधार-स्तम्भ श्रीर भी हिलने-इलने लगता है। कालान्तर में रोमन सेना की शक्ति भी नष्ट होने लगी यी। सैन्यशक्ति के सिवा साम्राज्य श्रमीरों की शक्ति पर श्राधा-रित या, जनशक्ति पर नहीं जो व्यक्तियों की शक्ति से कई गुना हढ़ होती है।

- (६) साम्राज्य बहुत विशाल हो गया या। इसका उचित प्रबन्ध करना एक समस्या बनती वा रही थी। इसके लिये बहुमुखी प्रतिमा वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। किन्तु उत्तरकालीन शासक तो अधिकतर साधारण योग्यता के थे या बिलकुल अयोग्य। साम्राज्य का दो भागों में विभाजन, राजनीतिक अदूरदर्शिता का द्योतक है। इससे साम्राज्य को शक्ति को छिन्न-भिन्न होने में प्रोत्साहन मिला। उत्तरदायित्व बॅट गया और सीमान्त प्रदेशों की रज्ञा का उचित प्रबन्ध नहीं हो सका। अतः जब सीमान्त प्रदेश और दूसरे राज्य स्वतन्त्र होने लगे तो रोम की स्थिति विगड़ने लगी क्योंकि उसके विकास का एक प्रमुख साधन रहा था—अधीनस्य राज्यों का शोषण्।
- (७) रोमनों के शासनकाल के अन्त में यूरोप में भयंकर महामारी (प्लेग) का प्रकोप हुआ था जिसमें हजारों व्यक्ति काल के गाल में चले गये।
- (द) ईसाई वर्म के अम्युदय ने साम्राज्य की बढ़ खोद डाली । कालक्रम में ईसाई वर्म में भी मतमेद पैदा हो गया और विरोधी दलों में इच्यां-द्वेष की भावना फैलने लगी जिससे वातावरण विषोक्त होने लगा था।
- (६) उपर्युक्त कारणों से राज्य की नींव कमजोर हो गई। वह मीतर से खोखला हो गया। ऐसी ही स्थिति में उत्तर से वर्वर जातियों का आक्रमण हुआ। असन्तुष्ट बनता ने आक्रमणकारियों का स्वागत किया और शासक को सहयोग नहीं दिया। आक्रमणकारी युद्धकला में भी निपुण थे। उनके सामने बीवन-मरण का प्रश्न ही उपस्थित था। अतः वे निभैय हो बी-जान से लड़ रहे थे।

### रोमन सभ्यता एवं संस्कृति

मुमिका

रोमनों ख्रीर ख्रगरेजों में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। ख्रंगरेजों के समान रोमन लोग मी वीर, लड़ाक् ख्रीर कुशल राजनीतित्र होते थे। ख्राधुनिक काल में साम्राज्य-विस्तार ख्रीर सगठन में ख्रंगरेज ब्रह्मितीय हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में शान्ति छ्रीर व्यवस्था भी स्थापित रही ख्रीर ऐसे वातावरण में तरह-तरह की प्रगति हुई है। ऐसे ही साम्राज्य-विस्तार तथा संगठन की दृष्टि से प्राचीन काल में रोमनों का कोई समकज्ञ नहीं था। फारसवासियों ने भी साम्राज्य-विस्तार तो किया था, किन्तु साम्राज्य के मिन्न-मिन्न मागों को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने में वे पूरे ब्रसफल रहे थे। बृटिश साम्राज्य के समान रोमन साम्राज्य में २०० वर्षों तक शान्ति एवं व्यवस्था एक रूप से बनी रही छ्रौर विभिन्न चेत्रों में प्रगति हुई थी। केवल रोम तथा इटली में ही प्रगति नहीं हुई, ब्रन्य देशों में भी इसका प्रचार हुआ।

रोम सभ्य तथा असम्य दोनों प्रकार के देशों के बीच स्थित या। इसके दिश्य-पूर्व में मिश्र, कार्येंज, यूनान, एशिया माइनर तथा सीरिया जैसे सम्य देश और उत्तर- पश्चिम में बर्मनी, ब्रिटेन, फास तया रपेन जैसे श्रसम्य देश स्थित थे। उत्तर-पश्चिम के सभी देशों पर रोमन सम्यता का प्रमाव पड़ा लेकिन बर्मनी पर कोई श्रसर नहीं पड़ा हि इसका कारण या कि बर्मन श्रमी बंगली ये श्रीर रोमनों के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं या।

यूनानी सम्यता एवं संस्कृति के साय तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रोम यूनान से पीछे रह गया या। एयेन्स के नगर-राज्य ने एक सदी में जितनी उन्नति की, रोम के विशाल साम्राज्य ने ४०० वर्षों में भी उतनी उन्नति नहीं की । उल्टे इस काल में एयेन्स की महत्ता जाती रही और सिकन्दरिया के गौरव का भी श्रंत हो गया । इसका कारण यह या कि रोम साम्राज्य विस्तार श्रीर सैन्य प्रसार में ही श्रिधिकतर व्यस्त रहा। रोम के समाब और राज्य का श्राघार यूनान की मॉिं वि स्वतंत्रता नहीं बल्कि मय तया दबाव या। श्रतः रोम में प्रजा की कामनायें कुचल दी जाती थीं श्रीर वहाँ स्वतंत्र विचारों के फूलने-फलने के लिए उपयुक्त वातावरण का श्रमाव या । सम्यता एवं संस्कृति के विकास के लिये रोम यूनान के ही प्रति ऋखी रहा। इस प्रकार विजित यूनान ने अपने स्वामी रोम को भी बीत लिया और यूनानी गुलाम भी रोमनों के शिख्क थे। वास्तव में रोमन सम्यता यूनानी सम्यता का ही नवीन संस्करण या। फिर मी रोमन सम्यता एवं संस्कृति की प्रगति विलक्कल महत्वहीन ही नहीं यी। रोमनिवासी व्यवहार-कुशल थे । अतः उन्होंने भी यूनानी सम्यता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन ला दिया । बहाँ भारतीयों ने सम्यता के आध्यात्मक पच को और यूनानियों ने सांस्कृतिक पच को सबल बनाया वहाँ रोमनों ने इसके व्यावहारिक आधार को सुदृढ़ किया। अब इसके विभिन्न पहलुत्रों का विवरण प्रस्तुत किया चाता है।

#### शासन तथा साम्राज्य संगठन

रोम में सर्वप्रयम राजतंत्र-प्रणाली स्थापित हुई। लेकिन ५०० ई० पू० के लगमग प्रजातंत्र स्थापिन हुआ। यह प्रणाली ५०० वर्षों तक कायम रही। इसके शासन-विधान की विस्तृत चर्चा पहले ही की जा चुकी है। दो कौंसल सीनेट तथा असेम्बली के सहयोग से शासन का कार्यक्रम संभालते थे। कौंसल का सैनिकों के द्वारा वार्षिक निर्वाचन होता या। सैनिकों में अधिक उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व था। अतः कौंसल भी इन्हीं के वास्तविक प्रतिनिधि होते थे। वे एक दूसरे के लिथे अवरोध स्वरूप थे और दोनों में कोई मेद होने पर सीनेट उसका निर्ण्य करती थी। कुछ काल के पश्चात् सामान्य वर्ग के अधिकारों के रह्मार्थ ट्रिब्यून नाम के कर्मचारी नियुक्त हुए। संकट काल में अधिनायक की नियुक्ति होने लगी थी जो प्राय: सैन्य वर्ग का ही कोई व्यक्ति होता था।

रोम की नीति तथा स्थिति सैन्य शक्ति पर ही श्राधारित थी। लीजियन इसका प्रधान श्रंग था। इसमें रोम के नागरिक सैनिक थे श्रौर सरदारों के हाथ में इसका

नेतृत्व या । इसमें २० वर्ष तक काम करना पहता या । इसके बाद सहायक सेना का स्थान या । पदाति और अश्वारोही इसमें सम्मिलित थे । साम्राज्य की रज्ञा का भार इसके ऊपर या । सम्राट के रज्ञक के रूप में रोम में एक सेना बराबर ही रहती थी । सम्राट के युद्ध में जाने पर यह सेना मी उनके साथ रहती यी । इसे प्रीटोरियन गार्ड भी कहा जाता था ।

संवार के इतिहास में रोम प्रयम प्रचातंत्र राज्य या जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्यापना की । प्रांतीय शासन के लिये एक गवर्नर होता या । केंद्र से हस्तचेप नहीं होता या । गवर्नर ने वीरे-वीरे श्रपना श्रिषकार बहुत बढ़ा लिया । साम्राज्य में श्रिषकांश लोगों को नागरिकता के श्रिषकार प्रदान कर दिये गये थे । लेकिन रोम के साम्राज्य का शासन प्रधानतः केंद्रीय या जिसमें सर्वसाधारण के वास्तविक श्रिषकार बहुत सीमित थे ।

३१ ई० पू० में राजतंत्र प्रणाली फिर स्थापित हो गई। किन्तु प्रजातंत्र का शासन-विधान अभी कुछ काल तक कायम रहा। लेकिन किसी भी दशा में सम्राट की इच्छा सर्वोपिर थी। उसकी शक्ति कमशः बढ़ती गई और वह राज्य का सर्वेसर्वा वन बैठा। समय गित के साथ लोकतंत्र का बाहरी टाँचा भी जाता रहा। कल्पना और वास्तविकता में समता पाई जाने लगी। साम्राज्य का संगठन सुदृढ़ होता गया, पूर्ण केंद्रीयकरण स्थापित हुआ और सर्वत्र नौकरशाही की घाक जम गई। मनोनयन के द्वारा नियुक्ति होने लगी और प्रिवी-कोंसिल के सामने सीनेट भी फीकी पढ़ गई। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप सारे साम्राज्य में कानून, नागरिकता और व्यवस्था आदि में एकरूपता स्थापित थी। पहली और दूसरी सदी में रोमन सम्यता एवं संस्कृति के विभिन्न ह्रेत्रों में भी अद्युत उन्नति हुई, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है।

नगर-राज्यों के ही समय में विधान को लिखने की परिपाटी चली थी। ४५० ई० पूर्व के लगभग १० विद्वानों की एक समिति ने कानूनों का संग्रह कर कांसे की १२ पिट्टियों पर अकित कर दिया। साम्राज्य-विस्तार और उद्योग-धंघों के विकास के साय-साय नये-नये कानूनों के निर्माण में सम्राटों, न्यायाधीशों तथा विधान विशेषशों का सहयोग प्राप्त था। जूलियस सीजर ने सभी कानूनों का संग्रह कर एक विधान-संहिता लिखने की कोशिश की लेकिन उसे पूरी सफलता नहीं मिली। इस चेत्र में सम्राट् जस्टीनियन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने सभी कानूनों का संग्रह कर एक विधानपुस्तक तैयार कराई। यह जस्टीनियन कोड के नाम से प्रसिद्ध है। बाद की पीढियों के लिये यह पुस्तक नमूने का कार्य करती रही है। यूरोप के कई देशों ने इसी के आधार पर अपने कानूनों का निर्माण किया है।

श्रव रोम राज्य की कुछ बुराह्यों का उल्लेख करना श्रवंगत नहीं होगा। दयह-विधान बड़ा ही कठोर या। प्राया-दयह साधारण बात थी। सामान्य नागरिकों की दशा समुन्नत नहीं थी । महामारी श्रीर मुखमरी की शिकायत थी । प्रातों में लूट श्रीर घूस का बाबार बड़ा ही गर्म था । उद्योग-धंघे

विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों के विकास के लिये रोमन साम्राज्य में उपयुक्त वाता-वरण उपलब्ध था। सम्पूर्ण साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित थी और अच्छी सहकों की भरमार थी। पहले भूमध्यसागर चोर, डाकुश्रों का श्रद्धा था; किन्तु श्रव उनके दिन भी लद चुके थे। श्रतः कृषि श्रीर व्यापार दोनों होत्रों में श्रद्भुत उन्नित हुई।

रोम के राज्य में पहले कृषि की प्रधानता थी। छोटे-छोटे कृषि के बहुत होत्र थे, किन्तु समय गित के साथ इन होत्रों का एकीकरण कर दिया गया। बहुत से साधारण गृहस्यों ने अपने खेत धनियों के हाथ वेच दिये और स्वयं उनके अधीन काम करने लगे या नगरों में कूच कर गये। धनियों ने विशाल फार्म तथा पशुशालाओं का निर्माण किया। ये दूर देहातों में स्थित ये। अतः मालिक स्वयं नगरों में रहते ये। कर्मचारी-धाण इन फार्मों तथा पशुशालाओं की देख-रेख करते ये और दासों के हारा काम कराते ये। मालिक लोग क्रमी-क्रमी मनोरंबन की हिष्ट से देहात में चले चाते थे और वहाँ कुछ काल तक उहर जाते थे। वहाँ उनके लिये बँगले बने रहते थे वहाँ मोग-विलास की सभी वस्तुओं का समुचित प्रबन्ध रहता था जैसे स्नानागार, सरोवर, जल-प्रपात, उद्यान आदि। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि कृषि करने के प्राचीन हंग और औडारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

रोमन सम्राज्य में व्यापार की भी पर्याप्त प्रगति हुई थी। लेन-देन में सिक्कों का व्यवहार होता था। म्रायात-निर्यात में विशेष वृद्धि हो चली थी। साम्राज्य के अन्दर तरह के मालों का उत्पादन होता था और रूस, भारतवर्ष, चीन तथा पूर्वी द्वीप-समूह तक उनका निर्यात होता था। मिद्रा, जैत्न का तेल, मिट्टी के वर्तन भ्रोर कुछ खिनिज पदार्थ बाहर मेजे बाते थे। बदले में अज, कपड़े श्रीर मोग-विलास की वस्तुएँ मंगायी बाती थीं, लेकिन इतनी व्यापारिक प्रगति होते हुए भी सिक्कों का व्यवहार श्रमी सामान्य रूप से ही होता था। अतः रोम में बैंक भ्रादि की व्यवस्था नहीं थी।

मजदूरों के संव होते ये। प्रत्येक वर्ग-शिल्पी, नाविक तथा बढ़ई श्रादि-श्रलग-श्रलग संव में संगठित था।

कला-कौशल

कला-कीशल की दृष्टि से यूनान रोम से आगे था। फिर भी, रोम ने जो प्रगति की वह नगर्य नहीं कही जा सकती। स्थापत्य, भास्कर और चित्र—इन तीनों कलाओं के द्वेत्रों में रोम ने शुरू में यूनान का ही अनुकरण किया। किन्दु धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन मी होता रहा। यूनानी कलाकार निःखार्य माव से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। वे उसकी उपयोगिता की अपेक्षा सुन्दरता पर ही विशेष ध्यान देते थे। लेकिन रोमन कलाकार सुन्दरता पर ध्यान तो देते ही थे, उसकी उपयोगिता पर भी विशेष ध्यान देते थे। वे अपने हानि-लाम के विषय में अधिक सोचते थे। अतः उनकी कृतियाँ यूनानियों की कृतियों के समान सुन्दर, चित्ताकर्षक और मनोहारी नहीं होती थीं।

रोमनों ने अनेक सार्वजनिक इमारतों का निर्माण कर अपनी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया । महत्ता तया विशाखता इनकी विशेषताएँ हैं । उन्होंने वहुत सी नालियाँ, स्नानागार, स्मारक, पुल, नाटयशालाऍ श्रीर भवन बनाये। स्नानागार में हेढ़ हजार से अधिक लोग एक बार में स्तान कर सकते थे। वे प्रासादों के समान भव्य तथा विशाल होते थे । महान् सर्कंस में लगमग ३३ लाख लोगों के बैठने का प्रबन्ध था । किन्तु वे सबसे अधिक तोरण या मेहराब, स्तम्म और गुम्बद के निर्माण के लिये प्रसिद्ध हैं। तोरण के वे स्वयं भ्राविष्कारक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इसका निर्माण एट्र रिया के लोगों से ही सीला या । लेकिन इसमें आवश्यक सुघार कर इसे और उपयोगी और सुन्दर बना दिया गया । भवनों के दरवाजों पर इसका प्रयोग प्रायः होता था, किन्तु पुलीं तथा स्मारकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता या। क्रस्तुन्द्रनिया में जस्टीनियन द्वारा निर्मित सेंट सोफिया का एक गिर्जा है। यह तोरण श्लीर गुम्बद दोनों ही के लिये प्रसिद्ध है। इसके कपर एक बड़ा गुम्बद है और यह अनेक तोरगों पर स्थित है। कालोसियम, पेन्यियन श्रीर सेंट-पीटर का गिर्जा भी रोमन कला के उत्कृष्ट नम्ने हैं। मन्दिरों के निर्माण में भी गुम्बद का प्रयोग होता था। किन्त रोम में सार्वजनिक इमारतों की अपेदा देवालयों का निर्माण बहुत ही कम हुआ। रोमन कला के ही आधार पर आधुनिक विश्व में अनेक सार्वनिक मवनों का निर्माण हुआ है।

रोमन कलाकार मनुष्यों की सुन्दर मूर्तियों बनाते ये श्रीर प्राकृतिक हर्यों के चित्रण में भी कुशल थे। मास्कर-कला का सर्वोत्तम नमूना एक रोमन की मूर्ति है। उसे देखने से मालूम होता है कि वह कोई सजीव चीज़ है। वे मनुष्यों के केवल सिर की भी मूर्ति बनाते थे श्रीर इसमें वे वहे ही दक्ष थे। राजतन्त्र की अपेचा प्रजातन्त्र-काल में ही मास्कर-कला की विशेष उन्नति हुई थी। किन्तु ईसाई पादरियों के नेतृत्व में इस कला में फिर जान श्रा गई थी।

साहित्य श्रीर शिचा

यूनानियों की कल्पनाशक्ति रोमनों में नहीं थी, फिर मी साहित्य श्रीर शिक्षा के चेत्र में भी उन्होंने यथेष्ट उन्नित की। मुद्रण-कला के श्रमान में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थीं। लिखने के लिये पेपिरस तथा पशु-चर्म प्रयोग में लाये जाते ये श्रीर उन्हें लक़ड़ी के इंडों पर लपेट कर रखा जाता था। प्रथम सदी ई० पू० में ही, जन रोम

अपनी प्रगति श्रीर गौरव के शिखर पर पहुँच चुका था, साहित्य की श्रद्भुत उन्नति हुई। लिखने-पढ़ने में लैटिन माधा का श्रिषकतर व्यवहार किया जाता था। लेकिन यूनानी भाषा का भी प्रयोग होता था। पूर्वी माग में तो यूनानी भाषा का ही श्रिषक प्रचलन था। मार्कस श्रोरेलियस ने 'मेडिटेएन्स' नाम का दार्शनिक ग्रंथ ग्रीक भाषा में ही लिखा था। साम्राज्य मर में प्रारम्भिक शिज्ञा देने की व्यवस्था थी। सम्म्रान्त परिवार के लड़के उच्च शिज्ञा पाने के लिये रोम तथा एथेन्स जाते थे। विद्यार्थियों को सम्मापण-कला सिखलाई जाती थी श्रीर कई नगरों में चिकित्सा सम्बंधी शिज्ञा के लिये भी प्रबंध किया गया था।

रोमन राज्य में विभिन्न विषयों के लेखक उत्पन्न हुए । होरेस, कैटलस, कृशियस तथा विज्ञल रोम के स्वींत्कृष्ट कवि थे । उनकी किवताओं में धुन्दरता तो थी ही, उनमें तत्कालीन समाज पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया था । वर्जिल तो रोम का होमर ही या । दोते तथा ड्राइडन के लिये वह एक सर्वोत्तम किव था । उसने आगस्टस की वंशावली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था । उसकी प्रसिद्ध रचना 'एनीड' नामक महाकाव्य है । होरेस तथा विज्ञल दोनों ही आदर्शवादी थे किन्तु होरेस की अपेचा वर्जिल विशेष आदर्शवादी था । होरेस और कैटलस गीतिकिव थे । त्युकेशियस दार्शनिक किव था । प्राचीन परंपरा और व्यक्ति का उसे अद्मुत ज्ञान था । उसके लेख नैतिक संदेश से परिपूर्ण होते थे । वह विज्ञान सम्बंधी लेख भी लिखता था । माषा एवं माव की हिए से अंगरेज किव मिल्टन के साथ उसकी तुलना की जा सकती है ।

सिसरों (१०६-४३ ई० पू०) एक महान् वक्ता और राजनीतिज्ञ तो या ही, वह एक प्रिस्त लेखक भी था। वह गद्य शैली में लिखता था, और उसकी भाषा परिमार्जित तथा प्रवाहपूर्ण होती थी। उसे आधुनिक यूरोपीय गद्य-साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। उसके समय में लैटिन माषा अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच गई। उसके अनेकों पत्र, लेख तथा भाषण मिटो हैं। पोलिबस, सीबर, लिबी, प्लिनी, पेटरक्लस, प्लूटार्क और टेसीटस प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनमें लिबी और टेसिटस विशेष प्रसिद्ध हैं जिन्होंने आधुनिक ढंग का इतिहास लिखना प्रारम्म किया था। जूलियस सीजर ने अपनी 'कमेन्टरी' में कई युद्धों का वर्णन लिख छोड़ा है। प्लूटार्क ने महापुरुषों की जीवन-गाथाओं को सुन्दर ढंग से प्रीक माषा में अंकित किया है। लिबी ने अपने रोम के इतिहास में केवल घटनाओं का ही उल्लेख नहीं किया है। लिबी ने अपने रोम के इतिहास में केवल घटनाओं का ही उल्लेख नहीं किया है। देसीटस ने रोम-वासियों और जर्मनों का बतान्त लिखा है और रोमनों के पतन के कारणों को बतलाया है। उसने अपने ससुर अप्रोकोला का सुन्दर जीवन-चरित्र मी लिखा है।

गैलेन ने तर्क तथा नैतिक शास्त्रों का सम्पादन किया है। स्पेन का निवासी सेनेका

एक विख्यात दार्शनिक या वो सम्राट नीरा का शिक्षक या। वह कई दुखान्त नाटकों का रचियता या। विविदिलियन ने शिक्षा सम्बंधी उत्तम प्रन्य 'इन्स्टीट्यूशिश्रो श्रोरेटोरिया' लिखा जिसका श्राधुनिक विद्वान् भी बड़ी श्रिभिक्ति के साथ श्रध्ययन करते हैं। एपिक्टेटस श्रोर मार्कस श्रोरेलियस भी प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक थे। बाइविल का भी लिटन माषा में अनुवाद हुआ। सन्त श्रगस्प्रहन ने 'कन्फेशन्स' तथा दी 'सिटी श्रॉव गॉड' नामक प्रन्य लिखे। नाटक के च्रेत्र में भी प्रगति हुई। सेनेका, प्लीटस श्रीर टेरेंस प्रसिद्ध नाटककार थे।

विज्ञान के द्वेत्र में कोई श्रद्भुत उन्नति नहीं हुई। जिल्ली तथा टाल्मी प्रसिद्ध वैज्ञानिक तेलक थे। जिल्ली ने प्रकृति सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया है जिससे पृथ्वी, खेती, श्रीर जंगल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसने श्रप्ननी पुस्तक 'नेचुरल हिस्ट्री' लिखने के लिये लगभग २००० अन्यों का श्रवलोकन किया था। रोमन राज्य में श्रनेक चिकित्सक श्रीर चिकित्सालय थे। छोटे नगर में पॉच तथा बहे नगरों में १० डाक्टरों के रहने की व्यवस्था थी। सैनिकों के लिये पृथक श्रस्पताल थे। किन्तु चिकित्सा-शास्त्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। रोमनिवासी ३६५ दिन का वर्ष मानते थे श्रीर उन्होंने हर चौथे वर्ष १ दिन श्रिषक बोड़ देने की प्रथा चलायी थी। धर्म श्रीर समाज

प्रारंभ में रोमनिवासी ब्रह्मवादी के रूप में ये जो आत्माओं की आराधना किया करते ये। वे देवताओं को भी पूजते ये। परिवार के अेच्ड और वयोवृद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में पूजा-पाठ किया जाता या। रोमनों की सुरज्ञा के लिये जेनस देवता उत्तरदायी या। अतः सभी लोग उसकी उपासना किया करते थे। जुपिटर और मार्स दोनों उनके प्रसिद्ध राष्ट्रीय देवता थे। जुपिटर न्याय के और मार्स युद्ध के देवता माने जाते थे।

रोमनों का जातीय गुण उनके धर्म में प्रतिविभिन्नत होता है। वे प्रधानतः व्यावहारिक श्रीर मौतिक होते थे। श्रतः उनके धर्म में भी भौतिकता का प्रावल्य था। वे अपनी श्रावश्यकता तथा कठिनाइयों के ही समय अपने देवी-देवताश्रों को विशेष रूप से याद करते थे। स्वार्थसाधन के लिये विदेशी देवी-देवताश्रों तथा प्रथाश्रों को उन्हें श्रपनाने में कोई हिचिकचाहट नहीं होती थी। वे देवताश्रों के लिये श्रद्धा से प्रेरित होकर मन्दिरों का निर्माण नहीं करते थे, बल्कि कोई लाम होने पर कृतश्रतास्वरूप ही ऐसा, करते थे। देवी-देवताश्रों के सिवा वे शान्ति श्रीर भूख जैसी कुछ सूच्म चीजों की भी श्राराधना करते थे। प्रारम्म में तो वे ऐसी ही चीजों की उपासना किया करते थे।

सहिष्णुता रोमवालों का एक प्रवान गुण या निसके कारण उनके विस्तृत साम्राज्य में विभिन्न लोगों का वास हो सका या। वे विनित देश के देवताओं को अप- नाने लगे ये। यूनान और रोम के देवी-देवताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया या। मिनवी एथीना के, जुपिटर जियस के और मार्ध आर्ष के ही प्रतीक माने जाने लगे थे। मिश्र के इसीस और फारस के मित्र की मी पूजा होने लगी थी। रोमनों ने घम और नीति, राज्य और चर्च में मी घना सम्बन्ध कायम कर दिया। कोई काम ग्रुरू होने के पहले देवताओं से स्वीकृति ली जाती थी। इस श्रंघविश्वास के कारण कई दिनों तक सार्वजनिक काम कका रहता था। कमी-कमी सीनेट श्रधिवेशन श्रीर न्यायालय का कार्यक्रम स्थगित रहता था। युद्ध-चेत्र में जाने के पूर्व सेनाध्यच्च मी देवताओं के श्राशोवीद ले लेते ये श्रीर किसी युद्ध में विजवी होने पर जुपिटर श्रीर मार्स की वेदी पर पहले प्रसाद चढ़ाये जाते थे। घार्मिक मामलों को देखने के लिये पुरोहितों की एक समिति कायम की गई थी। इसका प्रधान 'पौन्टीफेक्स मैक्सीमस' कहा जाता या श्रीर सम्राट भी इस पदवी को घारण करने लगे थे।

राजतन्त्र-काल में सम्राट को भी ईश्वरीय प्रतिनिधि मानकर उपासना होने लगी थी। किन्तु यहूदियों श्रीर ईसाइयों ने इस प्रया का घोर विरोध किया। इसी समय से असिह्म्युता श्रीर धार्मिक श्रत्याचार का प्रारम्म होता है।

रोम की सामाजिक दशा सन्तोषजनक नहीं थी। समाज में कई दुराइयाँ धुस गई थीं। सामान्य और उच्च वर्ग के बीच वटी गहरी खाई थी जिससे दोनों वर्गों में सहयोग आरे सदेच्छा का पूर्ण अमान था। रोमन सम्यता कुछ सुद्धी भर अमीरों और घनियों की सम्यता थीं जो मोग-विलास की गोद में आलस्यमय जीवन विताते थे। वे सुल की नींद सोते थे, किन्तु उनके मोग-विलासमय जीवन में असंख्य जनता-जनादन का कष्ट छिपा हुआ था। सवंसाधारण को अनेक यातनाओं का सामना करना पढ़ता था। वे कर के बोम से दबते जा रहे थे, किन्तु घनिक घन का ढेर लगाते जाते थे। वे इतने निदंथी और संकीर्ण होते थे कि जनता के दिल-ददं से उनमें दया का लेशमात्र मी सचार नहीं होता था। मंदबुद्धि होने से वे यह भी नहीं समक सकते थे कि इस दिल-ददं में विस्कोट का बीज छिपा हुआ है जो किसी दिन उनके नाश का कारण बनेगा।

इस दुख-दर्द की कहानी जनता तक ही नहीं सीमित थी। रोम के राज्य में दासों की मरमार थी। इसे दास-राज्य कहा जाय तो कोई श्रास्त्रिक नहीं। ये दास समाज में विभिन्न सेवाश्रों को प्रदान करते थे; किन्तु इनके साथ बढ़ा ही श्रमानुषिक व्यवहार किया जाता था। वे पशुश्रों की माँ ति श्रपने मालिकों की सम्पत्ति ये श्रीर वैसे ही उनका क्रय-विक्रय होता था। रात में वे जंजीर में बाँच दिये जाते थे श्रीर उनके सिर के बाल का कुछ हिस्सा काट दिया जाता था ताकि वे माग नहीं सकें श्रीर यदि कभी माग भी जाय तो श्रासानी से उनकी पहचान हो जाय। उनके साथ श्रीर मी श्रनेक श्रयाचार किये जाते थे। उन्हें कभी-कभी हिंसक जानवरों से युद्ध मी करना पड़ता था जिसे देखकर

उनके मालिक मनबहलात्र करते थे। कमी-कमी कुछ स्वामी उन्हे निद्यों में फेंक देते थे। कालान्तर में उनकी दशा में कुछ सुघार हुआ और उनको कुछ श्रिष्ठकार प्रदान किये गये। वे अपने स्वामी के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते थे। फिर भी उनकी दशा में शीघ्र ही महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ।

यह बात याद रखनी चाहिये कि खेत में काम करनेवाले दाशों की अपेद्धा घरेलू दासों की दशा अच्छी थी। किन्तु जो स्वतंत्र कार्यकर्ता थे उनकी दशा दूसरे मजदूरों की अपेद्धा सन्तोषजनक थी। यह भी प्रथम दो सदियों मे ही। उनके काम करने के घएटे लम्बे नहीं होते थे। उन्हें त्योहारों और खेलों के दिन छुट्टियाँ मिल जाया करती थीं। कार्य के उपरान्त अवकाश मिलने पर वे स्नानागारों में खूब जी भर स्नान करते थे।

रोम निवासियों के सामानिक जीवन का एक श्रीर श्रंग या। वह या श्रामोद-प्रमोद श्रीर मनोरंजन का। वे वृत्य, तमाशे श्रीर सरकस के बहुत ही प्रेमी थे। निश्चित समय पर कुछ प्रतियोगितायें श्रीर इंद्र-युद्ध हुश्रा करते थे। इनमें भाग लेनेवाले ग्लैडियेटर कहलाते थे। दो समान व्यक्तियों या हिसक पशुत्रों में युद्ध कराया जाता या। दासों को श्रापस में लड़ने या मयानक जानवरों से संघर्ष करने के लिये विवश किया जाता था। मृतकों का नड़े ही उल्लास के साथ प्रदर्शन कराया जाता था। ये युद्ध एक विशाल श्रवाहे में हुश्रा करते थे जो कोलोजियम कहलाता या । इसमें लड़ने के लिये सैकड़ों गुलाम एक साय छोड़ दिये जाते थे। इन उत्सवों में रोमनिवासी 'बहुत अभिविच दिखलाते थे श्रीर ऐसे मौके पर उनकी श्रपार भीड़ इकट्ठी होती थी। फिर भी वहाँ शान्ति बनी रहती थी। यदि कोई वीर वायल होता या तो वह दशकों की भ्रोर श्रंगुली से सकेत कर दया की मील मॉगता या। उसकी मृत्यु चाहनेवाले दर्शक अपने अगूठे से अपनी छाती की स्रोर संकेत करते थे जिसका तालयं या कि उसका प्रतिद्वंदी उसके सीने में विलवार डाल दे। जो उसकी रचा चाहते थे वे अपने अंगूठे से भूमि की श्रीर इशारा करते ये निसका मतलव या कि विरोवी अपनी तलवार रख दे। यह या कूरता का नग्न तृत्य श्रीर श्रमानुषिकता का सार्ववनिक प्रदर्शन । इन खेल-तमाशी का प्रारम्भ २६४ ई॰ पू॰ में ही हुन्ना या श्रीर समय-गति के साथ इनकी प्रगति होती रही। साम्राज्य काल में इनकी संख्या श्रीर खर्च में पर्याप्त वृद्धि ही हुई यी। साम्राज्य के मिन्न-मिन्न भागों से जीव-जन्तु मेंगाये जाते थे। अफ्रीका से सिंह, एशिया से बाघ और यूरोप से भाला श्राते थे। इन जंगली जानवरों के खेल श्रीर युद्ध बढ़े ही लोकप्रिय थे।

रोमन लोग श्रोलिम्पिया के खेल-कूदों से श्रपरिचित थे श्रोर ग्रीकों के समान नाटक श्रोर रंग-मच से उन्हें निशेष शौक नहीं या। ५५ ई० पू० तक रोम में स्यायी रंग-मंच का श्रभाव था श्रीर द्वन्द्व-युद्ध तथा घुड़दौड़ के सामने नाटक की उपेद्धा की जाती थी। ५५ ई॰ पू॰ में पोम्पी ने एक स्थाई थियेटर का सर्वप्रथम निर्माण कराया था। रोमन सभ्यता की देन

मानव-समान को रोम की बहुत देन हैं। रोमत्रालों ने लगभग ५०० वर्षों तक पश्चिमी प्रदेशों में श्रोर १५०० वर्षों तक पूर्वी प्रदेशों में राज्य किया। इस दीर्घकाल में उन्होंने मानव-समान की कई प्रकार से सेवा की।

- (१) रोमन साम्राज्य प्रथम सुव्यवस्थित, सुसंगठित श्रीर सुद्दढ़ साम्राज्य या। यह एक सावभीम साम्राज्य की भौति या-विश्व-राज्य के सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप या । साम्राज्य-संगठन की दृष्टि से असीरिया तथा फारस भी असफल हो चुके थे किन्तु रोम ने अद्भुत सफलता प्राप्त कर ली। एथेन्स और फिनिशिया की भाँति इसने मी अनेक उपनिवेश बसाये। कुछ विजित प्रदेश बिल्कुल रोमन सॉ में दाल दिये गये। रोम की लैटिन भाषा का प्रचार हुआ। इस भाषा ने यूरोप की मानसिक शक्ति को उन्नत किया। वर्तमान समय में भी स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली श्रीर रूमानिया लैटिन देश कहे जाते हैं, क्योंकि इन देशों के निवासी लैटिन से मिली-जुली हुई भाषा का व्यवहार करते हैं। मिश्र जैसे कुछ भू-भाग साम्राज्य के श्रंगत्वरूप थे। रोम के उदाहरण से ही प्रमावित श्रीर प्रोत्साहित होकर उत्तरकालीन सम्राट् इससे भी श्रिषक विशाल साम्राज्य की स्थापना या विश्वविजय का ही स्वप्न देखने लगे । ग्राधिक से ग्राधिक सम्य देशों को एक ही सम्राट के अधीन संगठित करने का विचार पैदा हुआ । शार्लमेन तथा महान् श्रोटो ने इसके लिये कोशिश की । १६वीं सदी तक पवित्र रोमन साम्राज्य कायम रखा गया जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का प्रतिरूप या यद्यपि इसमें वास्तविकता नहीं थी। रोमन शब्द इम्परेटर से एम्परर का निर्माण हुआ । एम्परर कहलानेवाले अभी कायम ई पर इनके भी दिन श्रम लद चुके हैं। सीजर से कैसर तथा जार की उपाधियाँ प्रचलित हुई हैं। कैसर श्रीर जार कहलाने वाले श्रव विश्व के रंग-मंच से श्रोक्तल ही हो गये हैं।
- (१) रोम के इस विशाल वैभवशाली साम्राज्य में २०० वर्षों तक पूर्ण शान्ति वनी रही। सर्वत्र 'पैक्स रोमाना' का प्रसार या। अतः विमिन्न मागों और जातियों में व्यापार तथा विचारों का विनिमय होता या। इस प्रकार रोम साम्राज्य की ही वदौलत यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार हो सका और मानव-समाज इससे समुचित लाम उठा सका।
- (३) रोमन लोग ब्यावहारिक श्रौर श्रनुशासनिप्रय ये। श्राशापालन करना उनकी एक बड़ी विशेषता यो श्रौर उनकी सफलता का एक रहस्य भी या। रोमनों के श्रधीन शासन, व्यवस्या, कानून श्रौर भाषा का खूब ही विकास हुआ। इन चीजों के जिये-यूरोप रोम के प्रति ऋणी है। श्राष्ट्रनिक युग में भी ये सभी बातें परिवर्तित रूप

में पाई जाती हैं। विधान-निर्माण और बहुमत द्वारा निर्णंय रोम ने ही अगली पीढ़ियों को सिखलाया है। १८वीं सदी में अमेरिकन स्वातन्त्र्य संप्राम और फ्रांसीसी राज्य- क्रान्ति के समय प्रजातंत्र के समर्थंक रोम के जनतन्त्र को भी याद करते थे। अंगरेजी माषा में लैटिन शब्दों की बहुलता है। रोम की विधि और भाषा ने मानव-समाज के बौद्धिक जीवन को बहुत उन्नत किया है।

- (४) प्रारम्भ में रोमवालों ने यूनानियों का ही राष्ट्रीय विचारों में अनुकरण किया, किन्तु वे यूनानियों से बहुत आये निकल गये। रोमनों ने नैतिक नियम को राजनैतिक नियमों से अलग कर दिया और पारिवारिक स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने नागरिक राज्य के स्थान पर जातीय राज्य स्थापित किया, किन्तु नागरिकों का अन्तिम उद्देश राज्य की उन्नति करना ही रहता था। रोमवालों ने ही सर्वप्रयम नागरिक नियमों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को भी बनाया।
- (५) वार्मिक क्षेत्र में भी रोम का झमिट प्रमान है। ईसाई वर्म का प्रवर्तक, पोषक और प्रचारक होने का गौरव इसी को प्राप्त है। महालमा ईसा की जन्मभूमि फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य का ही एक अंग या। रोमन सम्राटों ने ही दमन और हिंसात्मक नीति के द्वारा ईसा और उनके अनेक अनुगामियों को शहादत की टोपियों पहनाकर उन्हें तथा ईसाई वर्म को अमर बना दिया। ईसा तो मानव समुदाय के प्रियपात्र हो कर उसके हृदय में विराजमान हो गये। हजारों नर-नारी, बालक, युवा तथा वृद्ध ईसाई वर्म के अनुयायी और समयंक हो गये। वस्तुतः रोमनों ने ईसाई वर्म को विश्व-वर्म के पद पर वैठा दिया।

#### अध्याय १५

## श्रालोक-प्रसार—ईसाई धर्म

मृमिका

वर्तमान काल में समय का ज्ञान कराने के लिये संशार में अनेक सन्-संवत् चल पड़े हैं। लेकिन वे सभी देशीय हैं जिनका प्रचार मिल-मिल देशों में हुआ है। काल गणना के लिये इस्ती सन् का सर्वप्रमुख स्थान है। इंस्वी पूर्व या इंस्वी पश्चात् कोई संख्या कहकर काल निर्णय किया जाता है। यह एक सार्वदेशिक संवत् है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यह ईसा के नाम पर प्रचलित है और इन्हों का चलाया हुआ धर्म इंसाई धर्म के नाम से प्रसिद्ध है।

ईसा का जन्म

यहूदियों के धर्म-प्रत्य प्राचीन इंजील में लिखा है कि मानव-समाज में एक रच्छक या मसीहा का जन्म होगा। यहूदियों को इस बात में पूरा विश्वास या और उनका ख्याल या कि वह ईश्वर का प्रियतम व्यक्ति होगा जो उनके दुखों को नष्ट कर देगा। बहुत लोगों का मत है कि ईसा के रूप में उस मसीहा का विश्व में प्रादुर्मांव हुआ। आज से लगमग दो हजार वर्ष पूर्व, रोम के प्रयम सम्राट आगस्टस के राज्यकाल में जुिहया के वेयलहम नगर में ईसा का जन्म हुआ था। वह सोलोमन के ही वंश में उत्पन्न हुआ था। उसके मॉ-बाप—मिरयम तथा यूसुफ—साधारण अणी के यहूदी बढ़ई ये और ईसा का जन्म एक अश्वशाला में हुआ था। उसकी जन्म-तिथि के विषय में विद्वानों के बीच मतमेद है। उसके जन्म दिवस से तो ईस्वी सन् के नाम से काल-गणना की ही जाती है किन्दु अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उसकी जन्म-तिथि ४ ई० पू० में २५ दिसम्बर को है।

#### ईसा की श्रावश्यकता

मानव-समान को एक सुयोग्य त्राणकर्ता या महान् पय-प्रदर्शक की नितान्त आव-रयकता यी और ईसा के जन्म ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। मानव-समान अनेक प्रकार के कुसंस्कारों तथा भ्रमात्मक प्रयाओं से भरा हुआ था। मानवता अंधिवश्वास के गड्ढे में बढ़ती जा रही थी। तड़क-मड़क, कर्मकापड और मूर्तिपूजा का प्रसार हो रहा या और देवालयों तथा वेदियों की मरमार। इनसे मनुष्य को किसी प्रकार की आन्तरिक शान्ति नहीं मिलती थी और न तो कोई मौतिक उन्नति ही होती थी। यहूदी समान तो श्रीर भी भ्रष्टाचार से परिपूर्ण था। मन्दिरों में बल्लिदान के हेतु पशुओं का ताँता लगा रहता या । सुघार के लिए कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता या । 'सर्वत्र श्रंधकारमय दील पहता था । जुडिया फिल्नस्तीन देश में स्यित या जिसपर रोमनों का श्राघिपरय या । फिल्लस्तीन में उनका एक गवर्नर प्रतिनिधित्व करता या श्रोर जुडिया में उसके श्रधीन एक यहूदी सरदार राज्य-प्रबन्ध करता या । शासन-कार्य बड़ा मनमाने ढंग से होता या श्रोर यहूदी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे । श्रतः वे राजनीतिक दृष्टि से भी बड़े ही श्रधीर तथा दुली हो रहे थे । ऐसी ही विषम परिस्थिति में ईसा का प्राहुर्भाव हुआ । उसका श्रागमन प्यासे के लिये जल तथा भूलों के लिये श्रन के समान सिद्ध हुआ । जीवन-चरित्र

ईसा के बचपन काल का हाल इतिहासकारों को ठीक मालूम नहीं। इसके सम्बन्ध में श्रमेक दन्तकयाएँ प्रचलित हैं; किन्तु युवावस्था के पदार्पण तक कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई होगी। ईसा के जन्म के समय उनके मॉ-बाप को जनसंख्या की गणाना करने के लिए राज्य की श्रोर से वेथेलहम मेजा गया था; किन्तु तत्कालीन यहूदी सरदार हेरोड के मय से उन्होंने श्रपने बच्चे को लेकर वहाँ से शीव्र कूच कर दिया। नजारेथ नगर में वे बढ़ई का कार्य करते थे श्रीर ईसा मी श्रपनी किशोरावस्या तक वहीं बपौती पेशे का काम करता रहा।

लगभग २० वर्षों के बाद ईसा भ्रमण श्रीर श्रपने उपदेशों का प्रचार करने लगा। त्तोगों की नसनस में नव-जीवन का संचार हो चला। एक नई स्फूर्ति, नवीन उत्साह का प्रादुर्माव हुआ । वह यहूदियों के धर्म-गुरुओं का ख्रिदान्वेषण करने लगा श्रीर अपने को ईरवर का प्रत्यत्त श्रंश या पुत्र ही कहने लगा। कितने यहूदी उससे भड़कने लगे श्रौर उसके प्रति ईर्घ्या-द्वेष की भावना रखने लगे। श्रल्पकाल में ही वातावरण में सरगर्मी खा गई श्रीर शासकों का माया टनकने लगा । वे ईसा से ख़टकारा पाने के लिये ग्रानेकों जाल रचने लगे। उस पर अमियोग लगाया गया कि वह नवयुवकों को बिगाइ रहा है और स्वय यहृदियों का धिरमीर वनना चाहता है। वस, ग्रव क्या था। जूडिया के रोमन शासक पौन्टियस पाइलेट की आहा से उसे पकड़ कर बन्दीगृह में मेज दिया गया और उसे प्राणदर्गंड की सजा दी गई। इस समय उसकी अवस्था ३३ वर्ष की यी। उसे पकड़वाने में उसके शिष्य नुहास का विशेष हाय या । उसने घूस खाकर ग्रपने गुरु के साथ विश्वास-घात किया । पॉसी पर लटकते समय ईसा ने ऋद्मुत शान्ति दिखलाई श्रीर भगवान से प्रार्थना की कि 'हे प्रभु, लीग नहीं सममति है कि क्या किया जा रहा है, इन्हें समा कर हैंगे।" यह दिन शुक्रवार का या और तभी से यह 'गुड फाइडे' के नाम से प्रसिद्ध ही चला जिसे ईसाई अभी भी मनाते हैं और इस दिन सार्वजनिक छुटी रहती है। इसके पहले यूनान का सुविख्यात दार्शनिक सुकरात भी ऐसी ही क्रता तथा भ्रम का शिकार हो चुका या।

ईसा के उपदेश

ईसा के उपदेश क्या ये मानो अमृत; किन्तु उसके विरोधियों तथा स्वार्थियों के लिये वे निष से कम नहीं थे। उनकी घमनियों में काति की लहर दौड़ रही थी; किन्तु यह हिंसात्मक कान्ति नहीं थी, नैतिक तथा आध्यात्मिक कान्ति थी। उसने श्रनेक प्रचितत बातों तथा प्रयाश्रों पर मीषण् कुठाराघात किया । विश्व के अन्य धर्म-सुघारकों की तरह ईसा ने भी ब्राचरण पर निशेष जोर दिया। वे सांसरिकता के विरोधी ब्रौर नैतिकता के महान समर्थक थे । उनका कहना या कि ईश्वर की दृष्टि में क्री-पुरुष, वाल-वृद्ध, राजा-रंक सभी मनुष्य एक समान 🕻। किसी प्रया की प्राचीनता मात्र ही उसकी उपयोगिता का द्योतक नहीं है; बल्कि समयानुसार उंसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिये । बौद्ध धर्म के समान उनके उपदेश में श्रिहिंसा का प्रमुख स्थान या। कुर्छ श्रन्य वातों में भी समानता थी। कुछ लोग अनुमान करते हैं कि ईसा कभी बौद्ध धर्मावलिश्वयों के सम्पर्क में आये थे। इसमें कोई विशेष ग्रारचर्य भी नहीं किया जा सकता । ईसा के जन्म के पहले ही पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में हिन्दू तथा बौद्ध धर्म के उपासक रहते थे। ब्राल्वरूनी के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है। बाल गंगावर तिलक के मतानुसार वौद्ध भिन्नुकों के प्रभाव से ही यहूदी भर्म ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया जिसमें सन्यास प्रया की प्रधानता रही है। यहूरी पुरोहितों को मला-बुरा सुनाते हुए उन्होंने घोषणा की कि "प्रेम, विश्वास व मक्ति के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किसी अन्य साधन द्वारा नहीं। केवल महान् व्यक्ति या पुनारी ही होने से कुछ नहीं होगा, कमें के द्वारा ऊँचा उठनेवाला ही ग्रमरत्व प्राप्ति के लिये अधिकारी हो सकेगा।" संदोप में, दया, प्रेम परोपकारिता, सहनशीलता, लोकसेवा श्रादि मानवोचित गुणों का विकास ही इनकी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। वे सचमुच एक महान् व्यक्ति ये जिनका हृद्य समुद्र के समान विशाल या और जो अपने सिद्धान्तों में चहान की भाति हद थे।

ईसा के उपदेशों का संग्रह बाइबिल में पाया जाता है जो ईसाइयों का सर्वप्रधान धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है। यहूदियों का धर्म-ग्रन्थ इझील प्राचीन बाइबिल कहलाता है। इसके द्वितीय माग में ईसा के सन्देशों का उल्लेख है जो नवीन बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध है।

ईसाई घर्म का प्रसार

ईसा के मरते ही ऐसा लगा कि उनके उपदेशों की मी इतिश्री हो गई श्रीर उनके श्रतुयायियों का मी श्रन्त हो चला। उनकी निर्देयतापूर्ण फाँसी से सर्वत्र श्रातंक-सा फैल

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गीता रहस्य

गया । उनके कितने शिष्य, उपदेशों के प्रचार की बात तो दूर रही, उनसे शिष्य कहलाने में भी भयभीत होने लगे । किन्तु यह स्थिति अल्पकालीन थी । सत्य-शोषक तो ऐसी ज्योति प्रज्वलित करते हैं जो दूषित वातावरण में मन्द भले ही हो जाय, कभी बुक्त नहीं सकती । शरीर का अन्त होता है, आत्मा का नहीं; व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व तो उसके पिछे रह जाता है । मनुष्य को प्राण्-द्यड दिया जा सकता है; लेकिन उसके विचारों का हनन नहीं किया जा सकता । ईसा तो मरे किन्तु ईसाइयत जीवित रह गयी । जो ईसा फिलस्तीन के एक सामान्य निवासी ये वे अब मानव-समाज के प्रियपात्र हो गये और उन्होंने मानव-हृदय में अपना घर कर लिया ।

ईसा के कुछ ऐसे शिष्य ये को उनके बहुत ही निकट रहते ये। कुछ काल के पश्चात् उन्होंने उनके उपदेशों के प्रचार का बीझ उठा लिया। बुडिया श्रीर समीपवर्ती देशों में ईसाई घर्म का प्रचार हुआ। शुरू में इसके माननेवाले अधिकतर यहूदी ये श्रीर वे मी साधारण श्रेणी के। कालान्तर में संत पाल नाम के एक प्रमावशाली ईसाई का रंग-मंच पर श्रागमन हुआ। उसने उच्च वर्ग के लोगों के बीच अपने गुरू के सन्देश का प्रचार किया। उसके मावण सुनने के लिये चारों श्रोर से सर्वसाधारण टूट पहते थे श्रीर वे हजारों की संख्या में ईसा के श्रनुयायी बनने लगे। कुलीन वर्ग पर उसका जादू-सा प्रमाव पड़ा। इस तरह रोमन साम्राज्य के विभिन्न मागों में वह कई वर्षों तक ईसाई मत का प्रचार करता रहा। श्रंत में ६२ ई० में वह राज्यशक्ति के चंगुल में फंसा श्रीर रोम नगर में भौंसी के तस्ते पर कुला दिया गया। लेकिन उसकी विचारधारा श्रवाध गति से प्रवाहित होती रही।

ईसाई धर्म तथा रोमन साम्राज्य

प्रारम्मिक अवस्या में तो रोमन साम्राटों ने ईसाइयों की उपेन्ना की, किन्तु उनकी उत्तरोत्तर प्रगति श्रीर लोकप्रियता के साय-साय सम्राटों के भी नाक में दम भरने लगा श्रीर उनके सिर पर शंका तया भय का भूत सवार होने लगा । वे इस बात पर विशेष जोर देने लगे कि सभी लोग सम्राटों को ही देवतुल्य मानकर उन्हीं की आराधना किया करें श्रीर ईसा की श्रीर से अन्यंमनस्क हो बाय । परन्तु कौन किसकी सुनता या । सम्राटों के कथन का कोई प्रमाव न पड़ा श्रीर यह अरखररोदन सिद्ध हुआ । यहूदी तो बहुत पहले से ही उन्हें परेशान किये हुए थे, अब ईसाई भी उनके पदिनिहों का अनुसरख करने लगे । ईसाइयों ने तो सेना में मरती होना भी त्याग दिया क्योंकि हिंसा करना धर्मनिषद्ध या । इसका भयंकर परिखाम हुआ । वेचारे ईसाई सम्राट की शक्ति तथा सत्ता के शिकार हुए । अब सम्राटों के खून खोलने लगे थे और उनमें प्रतिशोध की मावना चाएत हो उठी थी । वे हचारों की संख्या में ईसाइयों को पकड़कर जेल मैजने लगे, अनि में मोंकने लगे और फॉसी के तखते पर मुलाने लगे । कुछ सम्राटों ने संगठित हप से उनका

पीझा किया श्रीर श्रपूर्व श्रमानुषिक व्यवहार का परिचय दिया। किन्तु ये सत्ताघारी मदान्व सम्राट बड़ी भूल श्रीर मूर्खता कर रहे थे। उन्हें पता नहीं या कि व्यक्तियों के कुचलने से कोई संस्था नहीं कुचली जा सकती; क्रांतिकारियों को प्राय-दय्ह देने से क्रांति की घारा नहीं ककती। उल्टे, शहीदों के खून से वह संस्था श्रीर भी श्रिषक फूलने-फलने लगती है—क्रान्ति के प्रवाह में विशेष शक्ति उत्पन्न होने लगती है श्रीर श्रंत में दमनकारी स्वयं उस घारा में प्रवाहित हो जाते हैं या मर मिट जाते हैं।

तीसरी सदी से ईसाई धर्म का विकास तीत्र गति से होने लगा श्रोर सैकड़ों तया सहसों की संख्या में नर-नारी, बालक-बालिका, धनी-निर्धन, युवा तया बूढ़े इस धर्म के श्रानुयायी बनने लगे। श्रव सम्राटों की भी श्रॉलें खुलीं श्रीर उनके विचार में भी परिवर्तन हुआ। राज्य-शक्ति को लोक-शक्ति के सामने, पाशिवक शक्ति को नैतिक शक्ति के सामने सुकना पड़ा। चौथी सदी में सम्राट गैलेरियस ने ईसाइयों पर श्रात्याचार बन्द कर देने के लिये श्राज्ञा निकाली। कौन्सटैन्टाइन ने ईसाइयों को विशेष स्वतन्त्रा दी, राज्य की ध्वना पर गिद्ध के बदले क्रौस (+) को स्थान दिया श्रीर स्वयं ईसाई धर्म का श्रनुयायी बनक रहसे राज्य-धर्म होने का गौरव-प्रदान किया। श्रव तो ईसाई धर्म का सितारा चमक उठा श्रीर श्रविराम गति से इसका प्रचार सारे साम्राज्य में होने लंगा। सम्राट ध्योडोसियस ने पादियों को श्रनेक सुविधाएँ प्रधान की थीं श्रीर चर्च को कर-भार से मुक्त कर दिया था। सफलता के कारणा

विमिन्न प्रकार की बावाओं के होते हुए भी ईसाई घर्म की गौरवपूर्ण विजय हुई। इसके कई कारण थे। (१) रोमन साम्राज्य के घर्मों में जनता की गहरी मिक्त तथा अदा नहीं थी; क्योंकि वे जटिनतापूर्ण थे। (२) बौद्ध घर्म की मौंति ईसाई घर्म भी सरल और मुनेघ या। इसमें वर्ग-विमेद का भी अभाव या। इसमें ईश्वर को परमिता और मनुष्य मात्र को वन्धु कहा गया था। अतः सर्वसाघारण इसके प्रति स्वमावतः ही आकि हिंद हुए। (३) ईसाई पादरी दूरस्य देशों में जाकर घर्म का प्रचार करते थे और इसके लिये वे कोई कसर उठा नहीं रखते थे। (४) वे प्रायः बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते थे और लैटिन की अपेचा यूनानी माषा विशेष प्रचलित थी। ईसाई यूनानी माषा के ही माध्यम से प्रचार का कार्य करते थे। (५) रोमन साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत या और कई सिदयों तक इसमें शान्ति स्थापित रही थी। अतः प्रचारकों के मार्ग में विक्रवायों का अमाव था। (६) ईसाइयों में सचाई व सचरित्रता, त्याग व तपस्या की मावना थी। वे अपने घर्म के लिये प्रायों की बाजी लगाये वैठे थे। साम्राज्य के अध्यचार से असन्तुष्ट सभी लोग इस ओर आकृष्ट हुए थे। सम्राटों की दमनकारी नीति ने अग्नि में घी का काम किया। दमन की वृद्धि के साय-साथ ईसाइयों की नैतिक शक्ति बढ़ती गई, उनमें बिलदान की भावना जायत होती गई और ईसाई घर्म का तीव गति से प्रचार होता

गया। जिस चीज को दवाने की कोशिश की जाती है उसकी ख्याति बढ़ जाती है श्रीर मनोवैशानिक दृष्टि से उस चीज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये लोगों में उत्सुकता उत्पन्न होने लगती है। तब, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उत्सुकता या मावना को कुचलना कठिन ही नहीं बल्कि श्रसम्मन कार्य है। (७) सम्राट कौन्सटैन्यइन ईसाई धर्म का श्राश्रयदाता बन गया श्रीर उसने इसे राज्य-धर्म के पद पर बैठा दिया। ईसाई संघ का संगठन

ईसा ने अपने जीवनकाल में अपने उपदेशों के प्रचार लिये किसी मन्दिर यां गिरणे का निर्माण नहीं किया था। अतः ईर्वर तथा सर्वसाधारण के बीच पुरोहितों के रूप में मध्यस्यों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। किन्तु धर्म-गुक्सों के मरणोपरान्त अनुया-ियों के प्रयास से संभी का निर्माण हो ही जाता है। ईसाई धर्म अपवाद स्वरूप नहीं है। कमशः ईसाई लोग भी चर्च या संव के रूप में संगठित होने लगे। सर्वप्रथम जिरुजलम में एक चर्च स्थापित हुआ। पहली सदी के मध्य के लगमग क्लोडियस के राज्यकाल में रोम में चर्च स्थापित हुआ। सभी संघों या गिरजों को सामूहिक रूप से कैयोलिक चर्च कहा जाता था। चर्च के प्रवन्य का मार साधारण अंगी के पाद्रियों के हाथ में रखा गया था। प्रत्येक नगर में एक विशय रहता था और पादरी उसके अधीन होते थे। सभी विशयों के अधिकार समान थे। लेकिन रोम नगर के विशय का स्थान सर्वश्रेष्ठ समका जाता था। वह कैयोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था और पोप की उपाधि से विश्वित था। राजनीतिक च्रेत्र में रोम की ख्याति तो थी ही, ईसा के दो महान् शिष्य संत-पीटर तथा पाल का भी वहाँ शुमागमन हुआ था। रोम में ही उन्हें शहादत का मुकुट भी पहने का सीमान्य प्राप्त हुआ था।

ईसाई घर्म का प्रमाव

तत्तकालीन समाज पर ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण प्रमाव पड़ा। उस समय समाज में अमिकों की कोई स्थिति नहीं थी और वे घृषा तथा उपेद्धा के पात्र समके जाते थे। अमीर और कुलीन लोग गुलाम तथा नौकर रखते थे और दोनों अधियों के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। प्रथम अधी के लोग लच्मीपात्र थे और अपने को सीमाग्यशाली मानते थे। उनका काम या आजा देना। दितीय अधी के लोग निर्धन और माग्यहीन थे और उनका एकमात्र काम या अपने स्वामियों की आजा का पालन करना। ईसाइयों ने समानता के सिद्धान्त का प्रचार कर बनी और निर्धन के बीच की खाई को भरने की कोशिश की और अम की महत्ता स्थापित की। लोगों के सामने ईसा मसीह का ज्वलन्त

<sup>े</sup> कैथीलिक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सार्वभीम या न्यापक।

र पोप शब्द पापा शब्द से निकला है जिसका मतलब है पिता।

उदाहरण वर्तमान या जिन्होंने ३० वर्ष तक वर्द्ध का कार्य किया या। श्रव लोगों को बात समक्त में श्रा गई कि मनुष्य की महत्ता का मापदगढ उसका जन्म या काम नहीं है विल्क उसका गुण है। श्रतः श्रव दोनों वर्गों के लोग श्रपेत्वाकृत निकट सम्पर्क में श्राने लगे श्रीर निम्न श्रेणी के लोगों के साथ सद्व्यवहार होने लगा।

दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा हो गया । अवतक जियों भी उपेज्ञा की दृष्टि से देखी जाती यों । समाज में नैतिकता का अभाव या । विवाह एक पित्र बन्धन नहीं समका जाता या । यूनान तथा रोम में वे अद्धोगिनी के रूप में नहीं देखी जाती यों । ईसाइयों ने इस बुराई को भी दूर किया और उनके प्रयास से जियों की दृशा समुन्नत हुई । उन्होंने लोगों को बतलाया कि सामाजिक उन्नति के लिये पारिवारिक उन्नति होना अनिवार्य है ।

स्मान में कुछ अन्य कुरीतियों का भी जाल फैला या। यूनान और खासकर रोमन साम्राज्य में अमोद-प्रमोद के कुछ साधन नहें ही दूषित तथा अमानुषिक थे। एक और सुट्ठी मर लोग मोग-विलास की गोद में सुख की नींद सोते थे तो दूसरी ओर अधिकाश लोगों की आवश्यकतारों भी पूरी नहीं हो पाती थीं। ईसाइयों ने इस विषमता को कुछ इद तक दूर किया और मनबहलाव के कठोर तथा संकटपूर्ण साधनों का क्रमशः अन्त किया।

ईसाइयों ने लोगों में सेवा की भावना को विकसित किया। सेवा-धर्म ईसाई धर्म का एक श्रंग था। बहाँ-तहाँ उपचारालय स्थापित किये गये थे बहाँ श्रनाधों, विधवाश्रों श्रीर श्रन्य श्रसहायों को शरण दी जाती थी।

ईसाई वर्म का सास्कृतिक विकास पर भी श्रामिट प्रमाव है। रोमन शैली के श्राघार पर श्रमेक मन्य इमारतों तथा गिर्जाघरों का निर्माण हुश्रा। चित्रकला को प्रोहसाहन मिला श्रीर बहुत से चित्र निर्मित हुए। शिखा का प्रचार हुश्रा, साहत्य की उन्नति हुई। पाद-रियों ने उत्तम प्रन्यों की रचना की। ४थी सदी में जेरोम नामक एक प्रसिद्ध लेखक या जिसने हिन्न तथा यूनानी से लैटिन भाषा में बाइबिल का रूपान्तर किया।

ईसाई घर्म ने राजनीति को भी प्रभावित किया या। मध्यकाल में घर्म तया राज-नीति के बीच गहरा सम्बन्ध हो गया था। अतः उस काल में घर्म के नाम पर राज-नीतिक चेत्र में भी भीषण रक्तपात हुआ। लेकिन यह अमानुषिकता घर्मीधिकारियों की संकीर्णता का ही परिणाम थी।

यदूदी श्रीर ईसाई घर्म

प्रारम्म में ईसाई धर्म यहूदी धर्म या श्रोर इषका मूल स्रोत फिलस्तीन ही या। किन्तु इसका प्रचार यहूदियों के लिये कष्टदायक ही हुश्रा। यहूदी ईसाइयों के प्रकोप श्रोर घृणा के पात्र बन गये, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में क्रूर श्रोर स्द्रखोर थे। ये यहूदियों के साथ बहुत हुरा वर्ताव करने लगे। पश्चिमी तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राटों ने

उनके विरुद्ध श्रनेक कड़े कानून बना दिये। यहूदियों के पूजा-पाठ पर प्रतिबन्ध लग -गया। वे किसी प्रकार के सम्मान के श्रिष्ठकारी न रहे। मध्यकाल में भी ईसाई देशों में उनके साथ श्रमानुषिक व्यवहार होता था। श्राष्ट्रनिक काल में तो उनपर श्रापित के पहाड़ ही जैसे टूट पड़े। रूस, पोलैन्ड, जर्मनी सभी देशों में यहूदी लोगों को फूटी श्राँखों भी नहीं सुहाते थे श्रीर सबों ने श्रपने-श्रपने देश से उन्हे मार भगाया श्रीर सहस्रों यहूदियों को तलवार के घाट उतार दिया।

फिर भी यहूदी जाति जीवित और जाग्रत है तया सम्यता के विकास में उसने बहुत सहयोग दिया है। उसने दुनिया के कुछ महान् व्यक्तियों को उत्पन्न किया है। जुसेटी, क्रीमियक्स, डिसरायली, मार्क्स, ट्रॉटस्की जैसे व्यक्ति यहूदी ही थे। संसार का सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्रज्ञ आह्न्सटीन भी यहूदी ही हैं। इनके प्रयास से विज्ञान की बहुत उन्निति हुई है और कई प्रन्यों का यूरोपीय माषा में रूपान्तर हुआ है।

# मध्य कालीन युग

प्रसिद्ध इतिहास लेखक गिबन के शब्दों में रोमन साम्राज्य का पतन मानव जाति के इतिहास में सब से महान् श्रीर भयंकर हश्य था। पाँचवी सदी के उत्तरार्द्ध में इसके पतन के साथ प्राचीन युग का सूर्यास्त हो चला श्रीर एक नये युग का उदय हुआ। यह युग मध्य कालीन युग के नाम से पुकारा जाता है। इस युग में तीन प्रसिद्ध घटनाएँ हुई — जर्मनी की बर्बर जातियों के सफल श्राकमण, ईसाई घुम का प्रचार श्रीर इस्लाम घर्म का श्रम्युद्य । इन घटनाओं के कारण मानव सम्यता एवं संस्कृति के इतिहास में नये श्रध्याय प्रारम्भ हुये। इस्लाम की प्रगति के साथ तुर्क श्रीर मंगोल जैसी बर्बर जातियों का विकास हुआ श्रीर विश्व के रंग-मंच पर उनके श्रागमन से श्रनेकों लड़ाइयाँ हुई श्रीर भीषण रक्त-पात हुए। मुसलमानों की शक्ति के सामने सासानी साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य को सुकना पड़ा श्रीर एशिया, यूरोप तथा श्रक्रीका में उनकी विजय-पताका फहराने लगी।

इतिहास का ज्ञान किसी मनुष्य की शिक्षा का प्रधान श्रंग है श्रौर मानो उसके सम्पूर्ण जीवन की श्रांख है।

कौमेनियस ।

× × ×

नास्तव में ज्ञाता वही है जो समकता है कि वह क्या जानता है श्रीर क्या नहीं जानता है।

कनपयुशस

X X

विचार केवल उन्हीं लोगों की सम्पत्ति हो सकती है जो उसका स्वागत करते हैं।

इमर्सन

#### अध्याय १६

### अन्धयुगीन यूरोप-वर्वर जातियों की विजय

रोम का पतन

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वर्वर जातियों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को तहस-नहस कर डाला। इनमें ट्यूटनों की जातियों मुख्य यों जो जर्मनी में रहती यों। ट्यूटन लोग आर्य वंश के ये और मिन्न-मिन्न शाखाओं में विमक्त थे। बहुत दिनों से रोमन साम्राज्य पर उनकी ऑलें लगी हुई यों और वे सुग्रवसर की बाट बोह रहे थे। सब से पहले ३६० ई० पू० में गालों का आक्रमण हुआ, किन्तु वे हरा दिये गये। २२५ ई० पू० में वे बड़ी संख्या में पुनः उपस्थित हुये परन्तु फिर मगा दिये गये। खुलियस सीजर ने बर्वर जातियों के निवास-स्थानों तक आक्रमण कर उन्हें दवाया, किन्तु बाद मे साम्राज्य की अवनित के साथ वर्वरों के आक्रमण में मी दृद्धि होती रही। सम्राट् मार्कस औरिलयस को ऐसे ही एक युद्ध में अपना प्राण्य भी गंवाना पड़ा। आक्रमणकारियों को सन्तुष्ट करने के लिये उन्हें नागरिकता के अधिकार सौंप दिये गये, फिर मी आक्रमण की प्रगति बन्द नहीं हुई। डेसियस के राज्य काल में गायों ने उत्पात मचाया और मकदुनियाँ, यू स, बाल्कन आदि राज्यों को जीत लिया। सम्राट ईलीरियन ने बाडालों को डेन्यूब पार खदेड़ दिया और गायों को पराजित किया। ययोडोसियस ने सी उन्हें हराया किन्तु उसने अपने साम्राज्य को दो टुकड़ों में बॉट कर दो पुत्रों के हाथ में सींप दिया (३६५ ई०)।

साम्राज्य के विमानन से वर्वर जातियों को श्रीर भी प्रोत्साहन मिला। इस समय तक गाय दो शाखाश्रों में बॅट गये ये—पश्चिमी (विसी गाय) श्रीर पूर्वी (श्रस्ट्रो गाय)। इन लोगों को साम्राज्य में रहने की श्राशा मिल गई थी। किन्तु श्रलारिक के नेतृत्व में पश्चिमी शाखा ने ध्वीं सदी के प्रारम्भ में इटली पर घावा बोल दिया श्रीर रोम नगर को खूब ही लूटा। किन्तु उसकी श्राकिस्मिक मृत्यु हो गयी श्रीर साम्राज्य में श्रिविक उत्पाद न हो सका। श्रन्त में वे फ्रांस तथा रोन में वस गये।

हूर्ण जाति

लेकिन श्रमी साम्राज्य की रच्चा होने को नहीं यी। उसे हूचों के श्राक्रमण का सामना करना पड़ा। वे जब चीन पर चढ़ाई करने में श्रसफत रहे तो मारत श्रीर रोम की

श्रीर उनका ध्यान श्राकृष्ट हुआ। रोम तो अवनित के मार्ग पर या ही, पहले हूणों ने गायों को सहयोग दिया। श्राटला उनका प्रधान या जो बड़ा ही वीर और भयंकर नव- युवक या। वह "ईश्वर का प्रकोप" ही समक्ता जाता या। ५वीं सदी के मध्य में हूणों ने फ्रास पर श्राक्रमण किया। यूरोप की सभी शक्तियों ने उनका सामना किया और मार्न नदी के तट पर चेलन्स के युद्ध में वे पराजित हुए; किन्तु ४५२ ई० में श्राटला ने इटली पर चढाई कर दी। मिलान, वेरोना, पेड़िश्रा श्रादि नगरों में खूब ही उत्पात मचाया गया। पोप के श्रनुरोध से रोम नगर लूट-पाट से बच गया और हूण हंगी की श्रोर लौट गए। दूसरे ही साल श्राटला की मृत्यु हो गयी और हूणों के जीवन में उपद्रव की प्रवृत्ति कम होने लगी।

४५५ ई॰ में जेनसरिक के नेतृत्व में वांडालों ने आक्रमण किया । इस बार पोप का अनुरोध व्यर्थ ही सावित हुआ और रोम नगर का खूब ही खूट-पाट हुआ । ४७६ ई॰ में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्तिम सम्राट रोमुलस आगस्टस जर्मन नेता ओडेसर से पराजित हो राज्य छोड़ कर माग गया और इटली में वर्बर जातियों का आधिपत्य स्यापित हो गया ।

पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अवशेष पर कई मुख्य राज्य कायम हुए जैसे रपेन में पश्चिमी गायों का (४१० ई०), उत्तरी अफ्रीका में वांडालों का (४३६ ई०), इटली में लोम्बार्ड और पूर्वी गायों का (४३६ ई०), उत्तरी फ्रास में फ़ैंकों का (४८१-५०) रोन की बाटी यानी दिल्णी फ्रास में बरगंडियों का और इक्लैयड में ऑग्ल, सैक्सन तथा जूटों का (४५५ ई०)। यूरोप में उनके तीन राजे प्रसिद्ध हुये—पूर्वी गायों के बीच थियोडोरिक तथा फ़ैंकों के बीच क्कोविस और इक्लैयड में अल्फेड महान्।

रोम के पतन के बाद यूरोप

४६३ ई० में पूर्वी गायों ने कुस्तुन्तुनियों तक घावा बोल दिया या और समस्त इटली पर अधिकार कर लिया था। ओडेसर युद्ध में मार डाला गया। उसका नेता थ्यो-डोरिक महान् कहलाता या और वह बड़ा ही उत्तम तथा योग्य शासक या। उसने रेवेला में अपनी राजधानी कायम की। राज्य मर में शान्ति कायम रही, कृषि, ज्यापार श्रीर उद्योग-धन्त्रों की उलति हुई। वह खयं ईसाई या किन्तु उसकी नीति सिह्म्पुता की नीति यी। यहूदियों के साथ भी वह सद्व्यवहार करता या और उसके साथ-श्रत्याचार करने वालों को दराड देता या। वह १० वर्ष तक कुस्तुन्तुनियों में रह चुका या। श्रातः वह रोमन व्यवस्था का समर्थक या। वह विद्या-प्रचार में अभिचिच रखता या और उसने कई भवनों का निर्माण किया। वह रोमन और गाथ दोनों जातियों से अफसरों को नियुक्त करता या। उसका एक परामश्रदाता केसियो डोरस या (४६०-५६५) जिसने विद्या-प्रचार के लिये सतत् प्रयास किया। व्योडोरिक के मरने के बाद जस्टी-

नियन पूर्वी साम्राज्य का सम्राट हुआ (५२७-६५ ई०) । उसने वाहालो से उत्तरी अभीका और गायों से इटली जीत लिया । किन्तु उसके मरने पर इटली में लोम्बाहीं का प्रवेश हुआ । उन्होंने अपना आधिपत्य कायम किया किन्तु रोम, रैवेबा और सिसिली सम्राट के ही अधीन रहे । उनका राज्य ५६८ से ७७४ ई० तक कायम रहा ।

सबसे मुख्य फ्रेंक जाति थी। फ्रेंक लोग जर्मनी से अपना सम्बन्ध बनाये रखे। क्लोविस इनका प्रसिद्ध राजा था (४८६-५११ ई०)। ये लोग उत्तरी फ्रांस में बसे। इन लोगों ने अलम्नी श्रोर बर्गंडी जातियों को भी जीता। क्लोविस की स्त्री ईसाई धर्म का अनुयायी थी। अलम्नी जाति के विरुद्ध युद्ध के समय पत्नी ने प्रतिशा की कि विजय प्राप्त होने पर उसका पति भी ईसाई बन जायगा। युद्ध में विजय प्राप्त हुई श्रीर क्लोविस ने अपने ३००० सैनिकों के साथ ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके मरने पर चार लड़कों ने राज्य को आपस में बाँट लिया। मध्य यूरोप में सर्वत्र उन्हीं का बोल-बाला था। फ्रास में विजेताओं ने विजित जाति को माधा को अपना लिया।

छुठीं सदी के अन्त तक जर्मन जातियों ने राइन और डैन्यूव को पार करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य के समी मान्तों पर अधिकार कर लिया। इन जातियों को वर्वर कह कर पुकारा जाता है किन्तु इसका यह मानी नहीं कि वे कोरी जंगली जातियाँ यों। उनमें सम्मता का समावेश हो चुका था। सभी जर्मन शूर वीर होते ये और स्वतन्त्रता के प्रेमी थे। वे अपने नेता की आजा मानते थे और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के आधार पर अपना प्रवन्य करते थे। किन्तु उनमें कुछ दुर्गुंख भी थे। वे जुम्रा तथा शराब के अम्यासी और युद्ध के शौकीन थे। विभिन्न जर्मन जातियों में सम्यता की मान्ना में अन्तर था। कोई जाति अधिक तो कोई कम सम्य थी। गाथ फैंक से मिन थे और दोनों ही को वाहालों से कोई धनिष्ठता नहीं थी। किन्तु सभी शिक्षा तथा साहित्य, कला तथा विज्ञान से अपरिचित थे। अत: इन दोनों में कोई प्रगति न हुई। युद्ध और लूट-पाट की ही प्रधानता रही। नगरों की दशा बड़ी ही दुरी हो गई। सर्वत्र अंव्यवस्था फैल गई। अत: इस युग को इतिहासकारों ने अन्ध-युग कहा है। यह युग करीव १०वीं सदी तक कायम रहा।

किन्तु यह युग सर्वत्र श्रीर सर्वदा ही घोर श्रन्थकार का युग नहीं या | कहीं-कहीं पर सम्यता की प्रकाश-किरण वर्तमान थी | यूरोप के लोगों में शक्ति की ब्वाला मन्द तो पड़ गयी थी किन्तु विलक्कल बुक्त नहीं गई थी | यह इसी से सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने ७१७ ई० में कुस्तुन्तुनियों के श्रीर ७३२ ई० में दूर के युद्धों में मुसलमानों का सफलतापूर्वक सामना किया | इसके दो प्रधान कारण थे—ईसाई धर्म का विकास श्रीर फांकों का प्रमाव | एक का फल हुआ पोप का अम्युदय तथा दूसरे का रोमन साम्राज्य का कायाकल्य |

#### ईसाई धर्म का विकास

दो सम्प्रदाय

ईसाई धर्म के प्रारम्मिक जीवन में ही दो सम्प्रदाय हो गये—पूर्वी या यूनानी तथा पश्चिमी या लैटिन। पूर्वी सम्प्रदाय कट्टर-पन्थी या जो ईसा को ईश्वर का प्रतीक नहीं मानता था। श्रतः वह पोप के ब्राधिपत्य तथा ईसा की मूर्ति-पूजा का विरोधी था। पश्चिमी सम्प्रदाय पोप के प्रमुख को स्वीकार करता था श्रोर ईसा की मूर्ति बना कर श्राराधना करने का पद्धाती था। रोम राज्य में बसने के पहले ट्यूटन जाति की कई शाखाओं में ईसाई धर्म का प्रचार हो चुका था, परन्तु रोम के विश्वप का उन पर कोई प्रमाव नहीं था। वे परियस नामक ईसाई के अनुगामी थे। ७वीं सदी के अन्त तक पश्चिमी सम्प्रदाय के मिन्नुश्रों, पादरियों तथा सम्राटों के प्रयास से इटली, स्पेन, ब्रिटेन तथा गाल में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ श्रोर इन देशों ने पोप के श्राधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन श्रोर गॉल के जर्मन निवासी पहले से ईसाई धर्म से परिचित नहीं थे। पोप ग्रेगरी ने श्रागस्टाइन के नेतृस्व में कुळ पादरियों को ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ब्रिटेन मेना श्रीर इनके प्रयत्न से वहाँ यह धर्म फैला।

६६४ ई॰ में ह्विटबी की समा के निर्णय के अनुसार इंगलैंड के सभी लोग लैटिन सम्प्रदाय के समर्थक वन गये। गॉल में ईसाई धर्म के प्रचार का अय क्लोविस को है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह क्लोविस ने अपनी पत्नी के प्रभाव से इस धर्म को स्वीकार किया। तराश्चात् उसकी प्रजा ने भी इस धर्म को मान लिया और अब राजा तथा पोप में धनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया। गॉल अब फ्रैंकलेंड या फास कहलाने लगा।

मठों का उत्कर्प

ईसाई घर्म का प्रचार करने में भिद्धुश्रों का विशेष हाथ रहा है। ये भिद्धु उपदेशक थे जिन्हें पादरी, महन्त या मीन्क कहते हैं। ईसाई घर्म के किसी सम्प्रदाय से इनका कोई सम्बन्ध नहीं या। ये हिन्दू सन्यासियों के समान थे। इन लोगों के ब्रालग विहार या मठ होते थे। बौद्ध भिद्धुश्रों तथा मठों के साथ ये ईसाई भिद्धु तथा मठ बहुत कुछ मिलते- जुलते थे। इन ईसाई मठों में भिद्धुश्यियों मी रहती यीं। इन भिद्धुश्रों के कई संघ होते थे। शुरू में तो मठों में नियम या व्यवस्था का अभाव या लेकिन क्रमशः इनमे व्यवस्था स्थापित हुई श्रीर भिद्धुश्रों को विशेष प्रकार के नियम मानने के लिये बाध्य होना पड़ा। विभिन्न भिद्धु नेता

परियस ग्रौर उल्फिला की सेवाग्रों को भी नहीं भूलाया जा सकता। उल्फिला तो परियस का ही श्रनुयायी था। इन्हीं दोनों के प्रयास से जर्मन जातियों में रोमन साम्राज्य के बसने के पूर्व ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। इनका भी प्रभाव पूर्वी साम्राज्य में

1

श्रिषिक था। किन्तु पोप के अनुयायी इस सम्प्रदाय को नास्तिक कहते थे। चौथी सदी में एशियाई कोचक में वेसिल नाम का एक प्रसिद्ध भिह्नु हुआ । उसने अपने अनुयायियों के लिये कई विधियों को स्थापित किया और पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने उसके नियमों को श्रपनाया या। इस द्वेत्र में संत वेनिडिक्ट का नाम विशेष प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के समान सांसारिक मोग विलासों को तिलाखली देकर वह समान की सेवा के लिये कटिबद्ध हो गया और दिवाणी इटली में कैसिनो पहाड़ पर उसने अपना एक मठ स्थापित किया। 'सादा जीवन, उच विचार' उसका आदर्श या। वह कठिन तपस्या के पच्च मे नहीं था । वह मध्यम मार्ग श्रीर शारीरिक परिश्रम तथा उद्योग घन्यों के विकास का समर्थक या। पश्चिमी यूरोप में वेनिडिक्ट सम्प्रदाय की प्रधानता थी श्रीर इसी सम्प्रदाय ने जर्मन जातियों को कैथोलिक बनाया है तथा उनमें प्रेम का माव उत्पन्न किया है। वेसिल तथा वेनिडिक्ट दोनों ही ने भिन्तुश्रों के सामूहिक जीवन श्रौर प्रार्थना तथा गरीवों श्रीर श्रसहायों की सेवा पर विशेष जोर दिया। इन्होंने विद्या प्रचार करना भी मुख्य उद्देश्य बतलाया । वेनिडिक्ट के समान ही केसिस्रोडोरस नामक एक स्रौर विद्वान भिन्न हुत्रा या निसका नाम पहले भी लिया ना नुका है। उसका सव वेनिडिक्ट सम्प्रदाय से भिन्न या किन्तु उसने भी समाज की बड़ी सेवा की । उसने शिद्धा-प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरानी पुस्तकों का सम्पादन हुआ श्रीर ग्रीक से लैटिन माषा में श्रनुवाद हुआ। उसने धूप श्रीर बल घड़ी भी बनाने का कार्य किया श्रीर दिल्ली इटली में दो मठ स्थापित किये।

इस प्रकार विद्वान श्रीर तपत्वी मिन्नुश्रों के सद्यव से मठों की सख्या श्रीर उत्कर्ष में बड़ी वृद्धि हुई। श्रन्थ युग में ये मठ शिन्ना श्रीर ज्ञान-प्रचार के केन्द्र बन गये। स्वंत्र श्रिवचा का साम्राज्य या, जनता श्रशिन्नित यी। मठों की देख-रेख मे श्रनेकों पाठशालाएँ स्यापित हुईं, नयी कितावें लिखी गईं, पुरानी पुस्तकों का सम्यादन श्रीर श्रनुवाद हुश्रा। धीरे-घीरे यूरोप के सभी प्रमुख देशों में इन मठों का सिक्का जम गया श्रीर मध्य-काल में यहीं से सम्यता तथा संस्कृति की श्रन्थत्र प्रकाश-किरण फैली। इन्हीं पाठशालाश्रों के श्राधार पर श्रागे चलकर यूरोप के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

पूर्वी रोमन साम्राज्य में भी नहीं यूनानी सम्प्रदाय की प्रधानता थी, भिन्नु संघों द्वारा सम्यता एवं संस्कृति के प्रचार में पूरी सहायता प्राप्त हुई ।

फ्रांक जाति का प्रभाव

भूमिका

पूर्वी सदी के उत्तरार्द से ६वीं सदी के पूर्वार्द तक फ्राक लोग पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में सर्वशक्तिमान् श्रौर प्रमावशाली थे। उनके साम्राज्य में श्राधुनिक फ्रास, जर्मनी श्रौर श्रास्ट्रिया के राज्य सम्मिलित थे। रोमन साम्राज्य की दो बड़ी विशेषताएँ थीं— एकता श्रीर संगठन । फ्रांक लोगों ने इन विशेषताश्रों को समूचे पश्चिमी यूरोप में स्थापित किया !

क्रोविस के उत्तरिषकारी अयोग्य और कमबोर ये। अतः मिन्त्रयों के अधिकारों में बहुत इदि होने लगी। मन्त्री महल के मेयर या महलनवीस कहलाते थे। चार्ल्स मार्टल ऐसे ही एक महलनवीस था। वह बहुत ही बीर और योग्य पुरुष था। ७३२ ई० में उसी ने अरब वासियों को पराजित कर दिख्णी फांस पर अधिकार कर लिया और पश्चिमी यूरोप की रज्ञा की। ७४१ ई० में चार्ल्स मार्टल के मरने पर उसका पुत्र पिपिन राज्य का अधिकारों हुआ। फांस का सम्राट् तो कठपुतला था, वास्तविक शक्ति पिपिन के हाय में यी। अतः पिपिन सम्राट् को पदच्युत कर स्वयं गद्दी पर आकृद्ध हो गया। इस प्रकार कैरोलिजियन वंश का शासन प्रारम्म हुआ। इस कार्य में उसने पोप की मी सहमति प्राप्त कर ली थी। अतः नये वंश के राजा और पोप में मित्रता स्थापित हो गई। राजा ने भी लोम्बार्ड जाति के विरुद्ध पोप की रज्ञा की। रोम से लोमबार्ड को खदेड कर राजा ने पोप को दिख्या स्त्रस्प कई प्रदेश सौंप दिये। इस तरह पोप कैयोलिक चर्च का पदाधिकारी होने के साथ-साथ इटली का एक जागीरदार भी बन गया। चार्ल्स महान् ७६८-८१४ ई०

७६८ ई॰ में पिपिन का पुत्र शार्लमेन का राज्यारोह्या हुआ। वह चार्ल्स महान् के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसकी महान् की उपाधि सार्थक और उचित थी। वह मध्य युग का एक महान् व्यक्ति था। वह केवल विजयी राजा ही नहीं था, विलक कला-कौशल तथा विद्या का भी प्रेमी था।

वह सभी जर्मन जातियों को मिलाकर एक किस्तानी साम्राज्य स्थापित करना चहता या। उसे पर्याप्त सफलता भी मिली। इसमें उसे चर्च की भी सहायता मिली थी। उसने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। सैन्सन जाति के लोग उसे अपना सम्राट् नहीं मानते ये और प्राचीन मार्ग के ही पिषक थे। सैन्सनी में तो न कोई नगर या और न कोई अच्छी सड़क, अतः इसे जीतना आसान नहीं या। लेकिन चर्च के सहयोग से चाल्से ने इस पर विजय प्राप्त की। वहाँ घर्मशाला कायम किये गये और नगरों की भी स्थापना हुई। लोम्बाडों के विदद्ध चाल्सें ने पोप की भी सहायता की। वेवेरिया साम्राज्य में मिला लिया गया। पूर्वी सीमा पर स्लाव जाति से और दिख्णी सीमा पर मुसलमानों से संकट की आशंका यी। अतः सीमाओं पर छोटे-छोटे जिलों का निर्माण कर सैनिक तैनात कर दिये गये। मुस्लिम स्पेन के उत्तरी माग में भी आधिपत्य स्थापित किया गया। इस तरह रोम सहित पश्चिमी यूरोप का अधिकांश माग चाल्से के अधिकार में आ गया। पूर्वी साम्राज्य में एक छटिला स्त्री का राज्य या और ब्यवहार में सम्राट का नाम उठ गया या। अतः पोप ने २५ दिसम्बर, ८०० ई० को सन्त पिटर के प्राचीन गिरजे में राज-

मुकुट चार्ल्स के सिर पर रख दिया गया । ३६४ वर्ष के बाद फिर रोम साम्राज्य स्यापित हुआ । इस तरह पिवत्र रोमन साम्राज्य की नींव पड़ी जो १८०६ ईं० तक कायम रहा । नेपोलियन ने इसका अन्त किया । किन्तु कई सदी पहले से इसे वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था ।



चित्र ४४

कई कठिनाइयों के होते हुये भी चार्ल्स ने इस विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक सम्हाला । कोव कम या, कमंचारीगण खतंत्र होने की भावना रखते ये, कर लगाने की उत्तम व्यवस्था नहीं थी; फिर भी सम्राट ने वड़ी निपुणता से राज्य-प्रवन्ध किया । काउपट नाम के कर्मचारियों पर सम्राट निर्मर रहता था । राज्य में शान्ति रखना श्रीर न्याय का प्रचार करना काउपटों का प्रधान काम था । इन पर निगरानी रखने के लिये मिसीडेमोनिक नाम के कर्मचारी नियुक्त किये गये श्रीर प्रत्येक वर्ष उनका स्थान बदल दिया जाता था । हर साल वसन्त या ग्रीष्म में पुरोहितों श्रीर सरदारों की समाएँ होती

थों जिनमें साम्राज्य की उन्नति श्रीर दूसरे विषयों पर चर्चा होती थी। सम्राट ने कई कानून बनाये थे जो "कापी चुलरी" कहलांते हैं।

विजय तथा शासन के सिवा विद्या-प्रचार में भी चाल्स की विशेष श्रमिकिच रहती थी। वह सवयं तो पढ़ा-लिखा नहीं या किन्तु वह विद्वानों से सम्पर्क रखता था। विद्वानों से वह समानता के श्राधार पर व्यवहार करता था श्रीर उनका बहुत श्रादर-सन्कार करता था। लड़कों तथा लड़कियों सब के लिये उसने शिक्षा का प्रबंध किया। वह महल की पाठशालाश्रों का स्वयं निरीक्षण करता था श्रीर प्रतिमाशाली तथा परिश्रमी विद्यार्थियों को पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित करता था। राजकुमारों की शिक्षा के लिये क्लेमेन्ट नामक श्रायरिश पादरी नियुक्त किया गया। मूल्यवान होने पर भी पतले चमड़े की पिट्टियों (पाचमेंट) पर पुस्तकें लिखी जाती थीं। पुरोहितों के लिये कुछ शिक्षा श्रानिवार्य थी। धमं सम्बंधी सभी कार्य लैटिन माषा में होते थे। इस तरह इस युग में वह प्रथम सम्बंधी सभी कार्य लैटिन माषा में होते थे। इस तरह इस युग में वह प्रथम सम्बंधी समने श्रविद्या के वातावरण में विद्या प्रचार के लिये प्रयत्न किया। उसने कई विशाल भवन, प्रासाद, गिरकावर, पुल श्रादि भी बनवाये।

इस प्रकार यह राष्ट्र हो जाता है कि चाल्सं अचमुच एक महान् सम्राट था। एक लेखक के मजानुसार "श्राधुनिक विश्व का निर्माण शार्लमेन के साथ ही प्रारम्म होता है।" ८१४ ई॰ में उसके गौरवपूर्ण जीवन की लीला समाप्त हो गई। साम्राज्य का विभाजन

चार्ल की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। ८४३ ई० में वरहून की सिन्ब के अनुसार उसके ३ पीत्रों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ। चार्ल की पूर्वी माग (कमंनी), लुई को पश्चिमी माग (क्रास) और लोयेग्रर को दिल्ली माग (इटली तथा राइन की घाटी में एक संकीण भू भाग) मिले। ८७० ई० में साम्राज्य का पुनः विभाजन हुआ। शासकों की कमजोरी से अराजकता फैलने लगी और जिघर-तिघर से आक्रमण होने लगे। ग्रसलमानों ने सिसली पर आधिपत्य जमाया और इटली तथा दिल्ली कास में उपद्रव मचाया। पूरव में स्लाव जाति के लोग थे। इसी युग में उत्तर सेडेन, वाइकिंग तथा नार्मन लोगों के भी आक्रमण होने लगे। नार्मनों ने कास के उत्तर में और १०६६ ई० में इंगलैंड में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार सर्वेत्र अव्यवस्था फैलने लगी और लोगों के घन तथा प्राण्य संकट में पढ़ गये। ऐसे ही वातावरण में एक प्रथा का जन्म हुआ जिसे सामन्त प्रथा या खित्रय राजतंत्र (प्रयुडेलिज्म) कहते हैं।

#### अध्याय १७

## मध्यकालीन यूरोप

भूमिका .

यूरोप के इतिहास में भ्वीं सदी से १ भ्वीं सदी तक का काल मध्य युग कहलाता है यह काल पॉच-पॉच सी वर्ष के दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम हिस्से की विशेषता रही है वर्बर जातियों के आक्रमण्। इसी समय यूरोप को इस्लाम की शिक्त का भी सामना करना पड़ा था। इसी भाग को प्रधानतः यूरोप का अन्य युग कहा जाता है। किन्तु इसी समय में ईसाई धर्म के प्रचार से पोप का अन्युदय होने लगा था और फाक जाति के उत्थान से पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में पुराने रोमन साम्राज्य का कायाकल्य। इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है। द्वितीय भाग में स्थिति में कमशः सुधार होने लगा था। चर्च तथा मठों की छत्रछाया में विद्या एवं ज्ञान का विकास हो रहा था श्रीर सामन्तों के नेतृत्व में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो रही थी। जहाँ-तहों नगरों का निर्माण् हो रहा था। लेकिन इसी काल में पोप तथा रोमन सम्राटों के बीच दीर्व संवर्ष का स्थपत हुआ और यह अपनी पराकाष्टा पर भी पहुँच गया। ऐसे ही यूरोप तथा एशिया के बीच, ईसाइयों तथा मुसलमानों के बीच के बजलम के अधिकार के लिये युद्ध का श्रीगणेश हुआ को तीन शताब्दियों तक चलता रहा। यह क्रीस तथा के सेन्ट के बीच युद्ध था। अतः यह इतिहास में धर्म-युद्ध था क्रूसेड के नाम से विख्यात है। अब दूसरे माग की घटनाओं का वर्षन प्रसुत किया जायगा।

#### (क) पवित्र रोमन साम्राज्य का इतिहास

सम्राट् श्रोटो

शार्तमेन के पर्चात् साम्राज्य के विभाजन तथा अराजकता की चर्चा की जा चुकी है। ६१६ ई० में जर्मनी में एक बड़े ही प्रमावशाली सम्राट् का प्रादुर्माव हुआ। वह सैक्सन जाति का या और उसका नाम ओटो प्रथम था। इस समय यूरोप में नये-नये राज्यों की स्थापना हो रही थी। ओटो ने पिवत्र रोमन साम्राज्य को नव जीवन प्रदान किया। ६६२ ई० में वह रोम पश्चारा और शार्तमेन की तरह पोप के सहयोग से उसने राजमुकुट खीकार किया। पोप इसिलये सहयोग देता था कि सम्राट् उसकी सत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। सम्राट् भी अपना प्रमाव बढ़ाने के लिये पोर के सहयोग को आवश्यक समक्तवा था। कुकु समय तक तो दोनों में मित्रता चली, किन्तु जब पारस्परिक खार्थ की पूर्ति में घक्का पहुँचने लगा तो संघर्ष अनिवार्य हो गया।

सम्राट् तथा पोप में संघर्ष 🗸

सम्राट् श्रीर पोप के बीच संघर्ष के कई कारण थे । यह प्रसिद्ध कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहतीं। वैसे ही एक राज्य में दो शक्तिशाली व्यक्तियों का शान्तिपूर्वेक रहना श्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य ही प्रतीत होता है। यह एक विकट पर्न उठा कि दोनों में बड़ा कौन है ! कौन किसके अधीन है ! दोनों अपने-अपने चेत्र में तो बड़े थे ही-पोप घार्मिक जगत का ऋषिष्ठाता या तो सम्राट् मौतिक राज्य का स्वामी था। किन्तु दोनों इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। बल्कि वे एक दूसरे पर रोव गॉठना चाहते थे। पोप की प्रतिष्ठा और शक्ति सम्राट् से कहीं श्रिष्ठिक थी। सर्वसाधारण के दिल श्रीर दिमाग पर धर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है श्रीर पोप तो उसका धार्मिक गुरु या तया वह धर्म और समाज सम्बन्धी सभी बातों का निर्णायक या। इसमें भी पोप रोम का निवासी या और रोम का नाम गौरवपूर्ण या। वह सन्त पीटर के शिष्यों में सर्वप्रिय व सर्वप्रधान या । इटली में उसके अपने प्रदेश ये जिनका प्रकथ वह मनमाने दग से करता था। ईसाई घम के प्रचार के साथ पोप की प्रभुता में और भी अधिक वृद्धि हुई। वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप समका जाता या। सम्राट् के भी अधिकार तो दैवी माने जाते ये श्रीर उसका विरोध करना श्रपराघ समका जाता था। किन्त्र पोप तो सम्राट् से मी श्रेष्ठ या क्योंकि पोप के ही आशीर्वाद से शार्लमेन तया स्रोटो गौरवपूर्ण पद पर आरूढ़ हुये थे। पोप के हाथ में दो प्रभावकारी अला थे। वह अपने विरोधियों को वर्म से पदच्युत वीषित कर देता या और उनके प्रदेश में वार्मिक संस्कारों को स्यापित कर सकता या। इस तरह पोप का शक्ति भ्रापार थी, किन्तु सम्राट् भी तो राज्य का स्वामी या और वह पोप को श्रपना जागीरदार मानता या क्योंकि पीविन श्रीर शार्लमेन ने उसे जागीर दी थी।

संघर्ष

ग्रेगरी सतम् (१०७३-१०८० ई०) एक बड़ा ही योग्य पोप या। उसने सम्राट् श्रीर पोप के श्रिषकारों की व्याख्या की श्रीर बतलाया कि ये दोनों क्रमशः चन्द्र तथा स्व की मौंति हैं। कहने का तात्पर्य यह या कि पोप सम्राट् से अष्ठ है। उसने घोषसा की कि चर्च के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल पोप के द्वारा ही होगी श्रीर राजा का इसमें कोई हाय नहीं होगा। हेनरी चतुर्य ने इस बोषसा का विरोध किया श्रीर पोप को पदच्युत कर दिया। पोप ने कुद्ध हो हेनरी को घम-बहिष्कृत कर दिया। हेनरी के विरुद्ध विद्रोह का क्रमश उठने लगा। मयमीत हो हेनरी ने च्या के लिये पोप के पास शीतकाल में प्रस्थान किया श्रीर श्रालप्स पवंत को लॉबकर कनोसा पहुँचा। वहाँ ३ दिन तक नंगे पैर प्रतीचा करना पड़ा। श्रालिरकार पोप ने च्या प्रदान कर दिया। लेकिन कुछ काल के बाद हेनरी ने उस पर पुनः धावा बोल दिया और उसे निर्वासित कर डाला। निर्वासन में ही महान् ग्रेगरी का अन्त मी हो गया।

हैनरी पंचम के समय ११२२ ई० में कनकोडेंट श्रॉफ वर्म्स के द्वारा कगड़ों का निर्णय हुआ। राजा चर्च के अधिकारियों के चुनाव में हस्तच्चेप नहीं करने की प्रतिश्च की किन्तु जागीरदार की हैसियत से वे राजा के भी अधीन होंगे। फ्रेडरिक प्रयम (बार वेरोसा) जब सम्राट् हुआ तो कगड़ा फिर शुरू हो गया। उसने २८ वर्षों (११५२-६० ई०) तक शासन किया और वह सीजर, शार्लमेन तथा श्रोटो का उत्तराधिकारी अपने को कहता या। उसने पोप की उपेचा की। लेकिन उसने कई भूलें की। उसने इटली के उत्तरी नगरों की स्वतंत्रता कम करनी चाही। अतः उन नगरों ने उसका विरोध करने के लिये लोम्बार्ड सच्च कायम किया। श्रंत में फ्रोड्रिक ने उनकी स्वतंत्रता मान ली। फिर उसने दिख्यी राज्यों में भी हस्तच्चेप किया। श्रतः पोप ने उसे धर्म बहिष्कृत कर दिया। उसने धर्म युद्ध में माग लिया और ११६० ई० में उसके प्राया पखेरू उद्घेग । इसके बाद भी चर्च और साम्राज्य का संघर्ष जीवित रहा। पोप ने फ्रोडरिक दितीय (१२१२-५० ई०) को भी पदच्युत किया और सिसली उससे लेकर फ्रास के चाल्स श्रंजू को दे डाला। जर्मनी के सम्राट्ध श्रांतरिक मामले में ही बुरी तरह फ्रेंसने लगे। अतः उनके नेतृत्व में रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करने के प्रयक्ष में सफलता की आशा जाती रही।

१४वीं सदी के मध्य से पोप की शक्ति भी घटने लगी । उसके चरित्र में अनेकों दोष आ गये । वह लोभी, विषयी और अहंकारी बनने लगा । आंसीसी सम्राट् का उसपर विशेष प्रभाव या और क्लीमेंट पंचम दिल्ली आंस में (अविग्नन) रहने लगा या । तत्र इटालियनों ने एक दूसरे पोप को चुन लिया । इस तरह कैयोलिक चर्च में दो भाग हो गया । दोनों पोपों में पारस्परिक शत्रुता थी । स्पेन, पुर्तगाल और स्कौटलैंड फांस के पोप को तथा उत्तरी यूरोप के देश और इंगलैंड रोम के पोप को मानते थे । अन पोप का प्रभाव जाता रहा । वह धर्म युद्ध में भी सफल नेतृत्व नहीं कर सका और धर्म युधार तथा पुनकत्यान आन्दोलानों के कारण उसकी शक्ति में पर्याप्त हास हो गया ।

फ्रोडिक दितीय के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति में भी घटती होने लगी थी। किन्दु इसका नाम तो बाद में भी बना रहा। १८०६ ई० में नेपोलियन ने इसका श्रन्त कर दिया।

पवित्र रोमन साम्राज्य की विशेषताएँ

पवित्र रोमन साम्राज्य एक इजार वर्ष तक कायम रहा किन्तु विचित्रता यह यी कि यह न तो पवित्र या, न रोमन श्रौर न साम्राज्य । वाल्टेयर ने ऐसा ही कह कर इसकी हुँसी उड़ाई थी । पोप तथा सम्राट् के पारस्परिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये इसका निर्माण हुआ या। इसका प्रधान सम्राट् या को घार्मिक व्यक्ति नहीं या। श्रतः इसे पवित्र कहना कोई श्रर्थ नहीं रखता। साम्राज्य को रोमन की अपेद्धा कर्मन कहना श्रधिक उपयुक्त था, क्योंकि कर्मन प्रदेशों पर ही सम्राट् का श्रधिकार था, इटली में उसकी सत्ता नहीं यी। साम्राज्य का विभिन्न माग एकता के सूत्र में श्रावेद्ध नहीं था। इटली श्रीर कर्मनी दोनों पृथक् थे श्रीर साम्राज्य में सामन्तों का बोलबाला था। श्रतः ठीक श्रर्थ में यह साम्राज्य भी नहीं था।

फिर भी मध्यकालीन यूरोप में शान्ति स्थापना के लिये कई साधनों में पिनत्र रोमन साम्राज्य भी एक उपयुक्त साधन या, सम्राटो ने सामन्तों की शक्ति को दबाये रखा और राज्य में अव्यवस्था तथा विद्रोह फैलने से रोका । सामन्तशाही युग युद्ध तथा शूर वीरता का युग या । इस समय विकेंद्रिय शक्ति अधिक प्रभावशाली थी । किन्तु फोडरिक प्रथम और द्वितीय जैसे सम्राटों ने कई नियम प्रचलित किये और सभी सामन्तों ने उन नियमों का यथोचित पालन किया । इस तरह राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनी रही ।

#### ( ख ) धर्म-युद्ध [ क्रूसेड ]

कारण

मध्य युग में ईसाइयों तथा मुसलमानों के बीच भीषण युद्ध हुआ। १०७६ ई० में सेल्जुक तुकों ने जेबजलम को अपने आधिपत्य में कर लिया। यह फिलिस्तीन में स्थित या और ईसाइयों का पवित्र स्यान या। प्रतिवर्ष ईसाइयों के सुगढ यहाँ तीर्थ करने के हेत आते थे और ख़तीफों के शासन काल में उन्हें अनेक सुविधाएँ दी जाती थीं। किन्त दुकें तो उनपर श्रायाचार करने लगे। उनके गिरनाघर अस्तवल में परिशात होने लमे। उनके ऐसे तुन्छ कार्यों से ईसाइयों की घार्मिक मावनाम्रों को बड़ी ठेस लगी म्रौर वे जेबजलम को उनके हाथों से मुक्त करने के लिये कटिनद हो गये। यही युद्ध का प्रधान कारण था। किन्तु कुछ अन्य कारण भी थे। मध्यकाल में शूरवीरता का प्रदर्शन करने की प्रथा यी और युद्ध-स्थल इसके लिये उपयुक्त स्थान था। अतः अनेकों शूर-वीर युद्ध के लिये उत्सुक थे। फिर, एशियाई कोचक में दुकों के श्राधिपत्य से पूर्वी रोमन साम्राज्य के लिये संकट उत्पन्न होने की आशंका यी। उनके प्रभुत्व के कारण यूरोर के वाणिज्य-व्यवसाय को भी घरका पहुँच रहा या। अतः व्यापारी वर्ग इसकी मुरचा के लिये उत्पुक थे। ऐसी ही स्थिति में १०६५ ई० में फ्रांस के क्करमोंट नगर में एक चर्च समिति बुलाई गई जिसमें पोप अरवन द्वितीय ने वड़ा ही जोशीला माष्य दिया । इससे ईसाई उत्तेषित हो उठे श्रीर उनके खून खौलने लगे। सन्त पीटर ने पोप के सन्देश का और भी अधिक प्रचार किया । अब ईसाई यूरोप में क्रान्ति की लहर फैल गई। १०६५ ई० में युद्ध का श्रीगरोश हो ही गया।

यह घमें युद्ध तीन सदियों तक १०६५ से १२७२ ई० तक चलता रहा जिसमें कुल ब्राउ युद्ध हुए । प्रगति

धन्त पीटर ने प्रथम धर्म युद्ध का नेतृत्व किया और इसमें सर्वसाधारण की प्रधानता थी। बहुत मार-काट, खून-खतरे के बाद ईसाइयों ने १०६६ ई० में जरजलम पर अधिकार कर लिया। ११४७ ई० में तुकों ने २०००० ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया, किन्तु लाम कुछ नहीं हुआ। ११८७ ई० में मिश्र का मुस्लिम शासक सलाउद्दीन ने जेरुजलम पुनः जीत लिया। तीसरे धर्म युद्ध में इंगलैंड, फ्रांस और जर्मनी के सम्राटों ने माग लिया; लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। १२१२ ई० का धर्म युद्ध 'बच्चों के धर्म युद्ध' के नाम से विख्यात है। ४० हजार बच्चों का जत्या निकला या। इनमें कितने तो मार्ग में काल के गाल में चले गये, कितने को व्यापारियों ने दास के रूप वेच डाला। बो कुछ वच गये उन्हें पोप ने घर लीटा दिया। इस प्रकार आठ धर्म युद्ध हुए किन्तु उद्देश्य पूरा न हुआ। जेरुजलम मुसलमानों के ही हाथ में रह गया। परिणाम

श्रमी कहा गया कि घर्म युद्ध के प्रधान उद्देश्य में एफजता नहीं मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है कि घन श्रीर जन का पर्याप्त मात्रा में दुक्पयोग हुआ। हजारों की संख्या में मनुष्यों की जानें गई श्रीर श्रपार घन-दोलत नष्ट हुआ। एक फांसीसी दर्शक के शब्दों में 'जेवजलम की मिरजद के नीने घुटनों तक रक्त वह रहा था। घंड़े की बाग तक सहकों पर खूत दील पडता था।' किन्तु फिलस्तीन मुसलमानों के ही श्रधिकार में रहा श्रीर १११८ ई० तक इस पर उनका प्रमुख बना रहा। उनकी शक्ति में भी कोई पर्याप्त खित नहीं हुई। फिर भी धर्म युद्ध के कई महत्वपूर्ण परिखाम हुए। विजेन्टाइन साम्राज्य को कुछ काल के लिये संकट से मुक्ति मिल गई। पोर श्रीर चर्च के श्रधिकारों में वृद्धि हुई। किन्तु ईसाई सम्प्रदाय की बदनाभी हुई श्रीर इनसे घर्म की श्रेष्ठता जाती रही क्योंकि खून-खतरे के साथ इसका सम्बन्ध हो गया।

धर्म युद्ध के कारण यूरोन की सम्यता व संस्कृति मुस्लिम सम्यता व संस्कृति से बहुत ही प्रमावित हुई । मौगोलिक ज्ञान का विस्तार हुआ । यूरोप और एशिया में ध्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ जिससे जेनोश्रा तथा वेनिस के ध्यानारियों ने बहुत आर्थिक उन्नति की । माकों पोलो नाम के एक वेनिस-निवासी ने लम्बी यात्रा की और वह चीन तक पहुँचा । पूर्वी देश की कितनी चीजें यूरोप में प्रचलित हुई जैसे पेड़-पौधे, फूल-फल, मशाले, रेशम, सुगन्ध आदि । यूरोप की माषा में अरबी माषा के कई शब्द मिल गये । बास्द, कुतुबनुमा, वीजगणित और अंकों का प्रयोग यूरोप के लोगों ने अरब वासियों से सीला ।

इस तरह अरवों के सम्पर्क से एक नई विचार-वारा का प्रादुर्माव हुआ। प्राचीन मानाओं का विशेष अभिवित्त तथा गहनता के साथ अध्ययन होने लगा। समान है अधियों में विभक्त हो गया—उन्च, मध्यम और निम्न। राजनीतिक देत्र में भी वर्म युद्धों का प्रमाव पड़ा। मध्यम वर्ग के उत्यान से भूमिपतियों का महत्त्व कम होने लगा और बहुत से भूमिपति तो नष्ट ही हों चुके थे। इससे केन्द्रीय शासन में हदता आने लगी थी जिससे राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में विशेष सुविधा मिल गई। इसके सिवा वर्म युद्ध यूरोप के राष्ट्री तथा जातियों की पूरव में बढ़ने की उत्सुकता का प्रतीक तथा प्रारम्भ था। आगे चलकर इस प्रवृत्ति का क्रमशः विकास हुआ।

अतः सारांश यह निकलता है कि घर्म युद्ध के कारण असंख्य घन और जन का शत प्रतिशत दुरुपयोग ही नहीं हुआ बल्कि उनसे कुछ लाम मी हुए ।

(ग) सामन्तवाद

उत्पत्ति के कारण

पितृत रोमन साम्राज्य तथा चर्च की भाँति समान्तवाद भी अराजकता के युग में शान्ति-स्थापना का एक उपयोगी साधन था। इसे जागीरदारी प्रथा और चित्रय राजतन्त्र भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में यह "क्यूडेलिज्म" कहा जाता है। उत्तर कालीन मध्य युग में इसी प्रथा का पित्रमी यूरोप में बोलवाला था। पिश्रमी यूरोप के सभी देशों में यह प्रथा प्रचलित थी। शत्तों में यदि कहीं कुछ विभिन्नता भी थी जो सिद्धान्त सर्वत्र एक ही साथा। यह राजा, साम्राट्या किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास का फल नहीं था, बल्कि विषम परिस्थितियों का स्वामाविक उत्पादन था। यह समय की उचित माँग का समुचित उत्तर था। लेकिन यह विलकुल नवीन प्रथा नहीं थी, यह पूर्ण मौलिक नियम नहीं था। इसका आवार पुराना था; इसका मूल अतीत में था। यह रोमन तथा ट्यूटन प्रथाओं का मिश्रण था।

रोमन साम्रांज्य के प्रान्तों में खेती का कार्य किसान करते थे जिन्हें कलनी कहा जाता या। श्रराजकता के समय उनके प्राण और घन दोनों ही पर संकट उपस्पित हो गया। ऐसी दशा में सुरखा के लिये वे किसी स्यानीय भूमिपति के श्रधीन हो जाते थे। ऐसे ही ट्यूटनों में एक प्रया चल पड़ी थी जिसके द्वारा लोग सुरखा के लिये अपने को सरदार के श्रधीन सींप देते थे। सरदार उनकी रखा करता और वे सरदार की सेवा करते थे।

इसी प्रकार नवीं और दशवीं सदी में यूरोप में संकटपूर्ण श्रव्यवस्था का साम्राज्य फैला या। श्रसम्य तथा वर्वर जातियों के आक्रमण हो रहे थे। श्रराजकता का लगाम दीला हो गया था। सर्वत्र छीना-मपटी, लूट-पाट, मार-काट का बाजार गर्म था। शंका तथा भय का वातावरण था। एक श्रोर बाहरी श्राक्रमण का मृत लोगों के सिर पर सवार था तो दूसरी श्रोर पारस्परिक पूट के कलंक का टीका लगा हुआ था। लोगों के जान- माल, मान-मर्यादा सब संकट में पड़ गये थे। कोई शक्तिशाली और लच्मी का पात्र मले ही या, लेकिन अकेले अपनी रच्चा करना कठिन ही नहीं, असम्मव प्रतीत होता या। समी को अपने बलवान सहायक की आवश्यकता थी। ऐसी ही विषम तथा दूषित परिस्थित में सामन्तवाद का उदय हुआ। इसकी उत्पत्ति के विषय में पहले मी चर्चा की ना चुकी है। सामन्तवाद के स्वरूप तथा आधार

सामन्त प्रया एक मिश्रित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन थी। सेवा तया भूमि के आघार पर इसकी नींव खड़ी की गई। धनी और गरीव, उच्च और नीच सभी को रद्धा की आवश्यकता थी। अतः इसकी अवस्था ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही प्रकार की थी। धनी लोग अपने अधीनस्य व्यक्तियों को जमीन देते ये और इसके बदले में असामी को अपने स्वामी की सेवा करने के लिये प्रतिश करनी पड़ती थी। इस प्रकार जो जमीन ली जाती थी उसे फीफ कहा जाता या और इसी शब्द से क्यूडेलिक का निर्माण हुआ है। फीफ पाने वाला उन्हीं शर्तों प्रर अपनी भूमि का कुछ माग दूसरों को दे कर स्वयं स्वामी वन जाता था। इस तरह लगातार जमींदार तथा असामी या स्वामी तथा सेवक का ताता वंघ गया। कभी-कभी साधारण भूमिपति अपनी जमीन किसी बलवान जमींदार को सौंप देते और पुनः फीफ के तौर पर उसे ले लेते थे।

सामन्त प्रया का संगठन एक सीढ़ी के समान या। सबसे ऊपर राला या श्रीर सिद्धान्ततः वही सर्वोच्च भूमिपति माना जाता या। वह स्वामी या किन्तु सेवक नहीं, जमींदार या किन्तु श्रमामी नहीं। सबसे नीचे दास ये जो केवल सेवक व श्रमामी ये परन्तु स्वामी नहीं। राजा श्रीर दास के बीच में जो लोग ये वे स्वामी श्रीर सेवक दोनों ही ये। वे श्रपने से ऊपर के व्यक्तियों के सेवक श्रीर नीचे के व्यक्तियों के स्वामी ये। इसका फल यह हुशा कि स्वामी के हाय में भूमि नाममात्र के लिये ही रह गई, सारी भूमि श्रमामियों के हाय में हो गई। जमींदारों के हाय में उनसे सेवा कराने का ही श्रमिकार रह गया।

यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिये कि को भीभ दी जाती थी वह केवल श्रसामी के जीवन भर तक के लिये नहीं दी जाती थी बल्कि वह उसके वंश में पैतृक सम्पत्ति मानी जाती थी। जब तक उसके वंशक शर्तों का पालन करते तब तक भीभ को उनके हाथ से कोई नहीं ले सकता था। इस तरह सामन्त-प्रया क्रमशः रुढ़िगत बन गई। जमींदार श्रीर श्रसामी के कर्त्तव्य

ऊपर बताया गया है कि फीफ लेने वाले को अपने स्वामी की सेवा करने की प्रतिश्च करनी पड़ती थी। भूमि लेने के .िलये असामी को मालिक के पास जाना पडता था। वहाँ मालिक के सामने धुटने के बल वैठकर अपना हाय उसके हाथ में रखकर प्रतिश करनी पड़ती यो कि "इस भूमि के लिये आपका सेवक होता हूँ और सर्वदा सन्वे भाव से मैं आपकी महायता कराँगा" तत्पश्चात् स्वामी उसकी रह्मा करने की प्रतिश करता हुआ, उसे समीन से उठाकर खड़ा करता या। सेवाएँ कई प्रकार की यों। युद्ध काल में सैनिक सहायता करनी पड़ती यी और शान्ति काल में स्वामी के खेत में कुछ निश्चित काल के लिये काम करना पड़ता या। कुछ विशेष अवसरों पर आर्थिक सहायता मी देनी पड़ती यी जैसे मालिक के कर्दी होने पर, बड़े पुत्र के नाहट बनने पर तथा बड़ी पुत्री के विवाह के अवसर पर।

न्याय

मालीक की जमोंदारी को मेनर कहा जाता या जिसमें उसके अपने किले, सैनिक तया न्यायालय होते थे। मालिक न्यायाघीश का भी काम करता या और इन न्यायालयों में असामियों का मामला देखा जाता था। घार्मिक देत्र के सिवा सर्वोच्च कानून की प्रया नहीं थी। सामाजिक या राजकीय मामलों में आर्टियल तथा युद्ध के द्वारा अपराध की जॉच की जाती थी। आर्टियल दो प्रकार के होते थे अग्नि तथा गर्म जल सम्बन्धी। आग और गर्म जल को हाथ पर रखा जाता था। कोई घाव नहीं होने पर या कुछ निश्चित काल में घाव अच्छा हो जाने पर अपराधी निर्देष समका जाता था। अपराध जॉच करने और सजा देने की यह प्राचीन परम्परा थी। दो अपराधियों में इन्द्र-युद्ध मी कराया जाता था और विजेता को निर्देष तथा विजित को अपराधी माना जाता था। नाइट तथा किसान

मध्य युग में नाइट की पदवी गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक समभी जाती थी। ब्रतः राजा तथा घनी-मानी लोग भी अपने पुत्रों को नाइट की पदवी देते थे। इससे विभूषित होने के लिये उत्साह व वीरता का प्रदर्शन आवश्यक था। नाइट युद्ध-कला में बड़े ही निपुण होते थे। ये विशेष प्रकार के सैनिक थे जो अख्र-शस्त्र से सुसजित हो घोड़े पर सवारी करते थे। सर्वत्र प्रत्येक नाइट के साथ एक सेवक भी रहता था। शूर-वीर होना उनका प्रधान गुण था। मध्य युग में टूर्नामेन्ट की प्रया प्रचलित थी। यह युद्ध के समान था। दो नाइटों या व्यक्तियों के समूहों में युद्ध होता था। नाइट कवच पहनकर घोड़ों पर सवार हो युद्ध करते थे। यह प्रया यूनानी खेल-कूद तथा रोमन सर्कस की प्रणालियों का याद दिलाती है।

कृषकों का काम या बमीन जोतना और पसल उपजाना। ये दो श्रेणियों में विमक्त ये—स्वतन्त्र कृषक ( फ्री होल्डर ) और परतन्त्र कृषक ( सर्फ तया गुलाम )। प्रयम श्रेणी के कृषकों की दशा साधारणतः श्रव्ही थी। उन्हें जागीरदार को केवल रूपया देना पड़ता या श्रीर वे अपनी इच्छा से उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते थे। उन्हें राजा के न्यायालय में श्रपील करने का भी श्रिषकार प्राप्त था। किन्तु परतन्त्र कृषकों को थे सभी सुविधाएँ

नहीं प्राप्त यीं । लेकिन इनमें दासों की अपेक्षा सफों की दशा अच्छी यी । सफों को नकद और उपन का कुछ माग मालिक को देना पड़ता या । किन्तु स्वामी स्वामी-स्वेच्छानुसार दासों की तरह उनकी खरीद विक्री नहीं कर सकता था । दासों का तो कय-विक्रय होता या और उनसे कड़ा काम तथा अनेक प्रकार की बेगारी छी जाती यी नैसे बाग-बगीचों का लगाना, गड्दों का खोदना आदि ।

इस प्रकार जागीरों के निवासी दो पृथक श्रेणियों में विभक्त ये—घनी श्रोर गरीब। दोनों के जीवन-स्तर में बहुत बड़ा श्रन्तर था। घनियों का जीवन श्राशा, उत्साह, मोग-विज्ञास तथा श्रालस्य से परिपूर्ण या तो गरीबों का निक्साह, संघर्ष, कष्ट श्रीर कार्य-मार से। घनियों के घर में समय पर उत्सव त्यौहार श्रादि होते रहते ये किन्द्र निर्धनों को इन चीजों के लिये अवसर का नितान्त श्रमाव था। वे श्रपने मालिकों के ही घर जाकर ऐसे अवसरों पर मन बहलाव कर लेते ये श्रीर श्रपने दिल को शान्ति दे लेते थे। सामन्त प्रथा के गुणा-दोष

सामन्त प्रया के अनेक गुण ये। इसने समय की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी की। दुवंल केन्द्रीय शक्ति तथा अराजकता के युग में इसके द्वारा शान्ति एवं व्यवस्था कायम रही। राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक समी दृष्टियों से यह प्रया बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। कार्य तथा अधिकार का विमाजन हो गया। न्याय का कार्य तीत्र गति और उचित तरीके से होने लगा। आक्रमण्कारियों से देश की रज्ञा करने में सुविधा हो गयी। लोगों को राजनीतिक अनुभव होने लगा। कृषि का काम सुचार रूप से होने लगा। स्वेच्छाचारी केन्द्रीय शासन की नींव कमजोर पड़ गयी। इसी प्रया के फलस्वरूप मूमिपतियों ने संगठित होकर इंगलैयह के राजा जीन से मैग्नाकार्य स्वीकृत कराया। लोगों में शूर-वीरता की मावना विकसित हुई और चरित्र उन्नत हुआ।

सामन्त प्रया के गुणों पर विचार करने के पश्चात् इसके अवगुणों का अवलोकन करना चाहिये। इसका सबसे महान् दोव यह या कि इससे अराजकता तथा विद्रोह की मावना को प्रोत्साहन मिलता या। वैवानिक नियमों की अपेचा हिंसात्मक तरीकों की प्रधानता यो। केन्द्रीय शक्ति कमजोर यो। राजा या सम्राट और जनता के बीच कई खाइयाँ यीं जिन्हें पार करना आसान नहीं या। एक देश के अन्दर एक राजा के बदले कई राजा ये और कमजोर राजा के रहने पर अधीनस्य राजा विद्रोह कर देता या। इससे शक्तिशाली और राष्ट्रीय राज्य का उत्यान संभव नहीं या। इंगलैंड इसके अपवाद स्वरूप या। वहाँ प्रथम नामैन राजा ने यह नियम बना हाला कि सभी लोग, चाहे वे राजा से भूमि लिये हो या नहीं, उसके प्रति राजमिक की शपय लें। इस तरह वहाँ सुहढ़ शासन स्थापित हुआ। फिर भी कई सदियों तक भूमिपतियों का बोलबाला रहा या और शासन को उन्होंने विशेष प्रभावित किया या। सामन्त प्रया ने युद्ध की प्रवृत्ति को भी बायत

किया और इससे युद्ध-कला का विकास हुआ। इस प्रया ने घनी तथा निर्घनों के बीच गहरी खाई खोदी और कालान्तर में कदुता की मावना उत्पन्न की। सामन्त प्रथा का पतन

लगमल १५वीं सदी से सामन्त प्रया का श्रंत .होने लगा। इसके कई कारण ये। राज्य का सर्वप्रधान राजा था। काल क्रम के साथ लोगों की श्रदा उसमें बढ़ती गयी श्रीर वह शक्तिशाली होने लगा। सामन्त राज्य के कर्मचारी के रूप मे परिवर्तित होने लगे जिनका काम या राज्य के का नूनों और राजाशाओं को कार्यान्वित करना। बारूद का श्राविष्कार हुआ या। यह राजाओं के ही अधिकार में या। इसके आविष्कार से राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई. श्रीर भूमिपतियों के किलों का महत्व जाता रहा। धर्म सुधार तथा पुनवत्यान के श्रान्दोलनों से भी इसे बहुत गम्भीर धक्का लगा । वाणिज्य ब्यवसाय की उन्नति के साथ-साथ नवीन नगरों का निर्माण हुन्ना स्नीर नगरों में मध्यम वर्ग का उत्यान हुआ। इस वर्ग के लोग योग्य और शिव्वित होते थे और वे अधिकार प्राप्त करने के लिये उल्लुक ये। अतः इसके लिये वे राजा को वन देने लगे। इससे भी राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। वह श्रपनी स्थायी सेना रखने लगा जिससे श्रव श्रपने श्रधीनस्य भूमिपतियों पर निर्भर रहने की श्रावश्यकता जाती रही । वाणिज्य व्यापार की उन्नति से अब भूमि के ही रूप में धन सीमित नहीं रहा बल्कि वह दूसरे रूपों में भी पाया जाने लगा। राज-शक्ति की वृद्धि को देखकर चर्च ने राजाओं का साथ दिया। कितने पादरी तो स्वयं सामन्त थे श्रतः राज्यपद्ध की श्रोर उनके चले जाने से सामन्त प्रया में कमनोरी उत्पन्न होना स्वामाविक या। सामन्त आपस में लड़ाई-भिड़ाई भी करते थे। गुलाबों का युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस तरह के पारत्परिक युद्ध के कारण कितने पुराने सामन्त मर मिटे । इस प्रकार सामन्त प्रया का सूर्यास्त हो चला । (घ) चर्च तथा मठ

मध्य युग में चर्च की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी और यह साम्राज्य से भी टक्कर लेने लगा था। श्राबकल के भारतीय मन्दिरों के समान चर्च (गिरजा घर) केंबल पूजा पाठ का ही स्थान नहीं था बल्कि एक उपयुक्त शिक्षालय भी था। चर्चों में शिक्षित एवं विद्वान् रहते थे और लेटिन के द्वारा शिक्षा दी बाती थी। राज्य में भी पादरी बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त होते थे। टामस बेकट, बूल्के श्रादि जैसे राबनीतिक पादरी ही थे। यह पहले ही बताया चा चुका है कि किस तरह अन्व-युग में चर्च ने विद्या-प्रचार का कार्य कर प्रकाश-किरख-को फैलाया। इसी के प्रभाव से सामन्त-युग में निर्द्यता की भीषणता कुछ दवी सी रही। इसी की छांत्र-छाया में दैविक क्षिणक सन्धि स्थापित की जांती थी श्रीर हस काल में सवों को शान्ति के नियम का पालन करना श्रानवार्थ कर्त्वन्य था।

हर एकं नगर में कई चर्च पाये बाते थे। गाँवों में भी गिरजावरों का अभाव नहीं

या। ये निर्माय-कला के उत्तम उदाहरण थे। घार्मिक तया शिक्षा केन्द्र के खिवा थे सामाजिक केन्द्र मी थे। जन्म-मरण, विवाह-शादी सभी उत्सवों से चर्च का सम्बन्ध था। अतः लोगों के जीवन को प्रमावित करने में चर्च का विशेष हाथ था।

चर्च कें समान मठ भी शिक्षा के केन्द्र थे। एक तेखक के शब्दों में 'मठ, विद्याताय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, छापाखाना, साहित्यिक केन्द्र तथा मध्य काल के कार्य
घर थे।" वेनिहिक्ट सम्प्रदाय की चर्चा की जा चुकी है। यह सम्प्रदाय दिन दूनी रात
चौगुनी उन्नति करता रहा ग्रीर यूरोप में इसने अपना सिक्का जमा लिया। इसी सम्प्रदाय
के २४ पोप हुचे थे ग्रीर लगमग ४ है हजार विश्वाप तथा ग्रार्क विश्वप। इस सम्प्रदाय
ने हजारों की संख्या में लेखक मी उत्पन्न किया। मठ, विषवाश्रम तथा श्रनाथालय भी
थे जहाँ गरीबों, श्रनाथों श्रीर श्राहतों को शरण मिलती थी। मठ सराय भी थे जहाँ
यात्रियों को विश्वाम के लिये सभी सुविधाएँ दी जाती-थीं।

१३वीं सदी के प्रारम्म में दो श्रीर वैरागी सम्प्रदायों का उदय हुश्रा—फ्रांसिस्कन तया डोमिनीकन । पहले का संस्थापक सन्त फ्रांसिस नाम का एक इटालियन या श्रीर दूसरे का संत डोमिनीक नाम का एक स्पेन निवासी । पोप तृतीय ने दोनों सम्प्रदायों को स्वीकार कर लिया था । जब चर्च के गौरव का हास होने लगा या उसी समय इन दोनों सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुश्रा था । श्रतः इन दोनों का एक प्रधान उद्देश्य था चर्च की रखा करना । किन्तु फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय अधिक शांतिप्रय था श्रीर दीन दुखियों की सेवा की सेवा करने में ही इसकी विशेष अभिक्षित्र थी । रोगियों तथा कोहियों की सेवा की खाती थी । डोमिनीक सम्प्रदाय में ' लड़ाक् प्रश्वित अधिक पायी जाती थो लेकिन दोनों में वहे-बड़े विद्वान् भी पाये जाते थे । मध्य युग के विद्वान् रोजर वेकन फ्रांसिस्कन था श्रीर टामस एक्वीनस डोमिनीकन ।

कालान्तर में गिरजावरों तथा मठों में अनेक बुराइयों उत्पन्न हो गई और उनके विबद्ध आवान उठने लगी। वे सांधारिकता तथा अष्टाचार- के केन्द्र वन गये। पादरी तथा महन्त भोग-विलासपूर्ण कृत्सित जीवन व्यतीत करने लगे और अब उनका प्रभाव जाता रहा। गिरजों तथा मठों में लोगों की अद्धा जाती रही और वे मूल सादगी, सरलाता तथा पवित्रता पर जोर देने लगे। कितने दुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन अधिकारियों ने "मरता क्या नहीं करता" वाली कहावत चरितार्थ की। जब उनके खायों में भीषण घक्का लगने की आशंका हुई तो उन्होंने चट विकराल सैनिक रूप धारण किया। वे विरोधियों के प्रति कृर तथा अन्यायी वन गये और पशु-पिच्यों की भाँति उनका शिकार करने लगे। उनके विरुद्ध धमें युद्ध का श्रीगणेश हुआ। इन्तिव-जीशन नामक न्यायालय स्थापित हुये जो किसी फीजी अदालत से कम नहीं थे। विरोधियों को फींसी के फूलों पर सुलाया जाता; उन्हें अप्रि में सुलसाया और जलाया

जाता । हजारों की संख्या में नर-विस्तान हुए । धर्म के नाम पर रूस घोर अमानुषिकता का प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन शिक्त तथा सत्ता से मदांघ अधिकारी वर्ग यह नहीं
समक्ता कि विनाश-काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है। वे यह नहीं समक्त पाते कि जो
कार्य भिक्त से हो सकता है वह शिक्त के सहारे नहीं हो सकता; किसी के शरीर पर
अधिकार किया जा सकता है, उसके दिल-दिमाग पर नहीं; किसी व्यक्ति को प्राण् दर्गड
दिया जा सकता है, उसके सिद्धान्तों का गला नहीं चौंटा जा सकता है। अतः अधिकारियों के घोर दमन से विरोध की ज्वाला मन्द तो हुई लेकिन बुक्ती नहीं और समय
पाकर शहीदों के खून से वह और भी प्रज्वितत हो उठी। विरोधियों में अप्रेज पादरी
जॉन विकलिफ (१३२०-५४ ई०) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसके अनुयायी
लोलाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें कुचलने का भरपूर प्रयक्त किया गया किंद्र उन्हें
दबाने का प्रयत्न क्या था मानो विष का बीज बोना था जो धर्म-सुघार (रिफोर्मेशन)
आन्दोलन के रूप में प्रतिफलित हुए। विकलिफ लूयर के मार्ग निर्देशक सिद्ध
हुए और उसे "धर्म सुघार के प्रमात-तारा" की उपाधि से विभूषित तथा सम्मानित
किया गया।

## ( क) नगर निर्माण

भूमिका

मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास हुन्ना, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि इसके पहले यूरोप में नगर या ही नहीं। रोमन साम्राज्य में कई नगर स्थापित हुए थे लेकिन उसके पतन के बाद बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण उनका हास होने लगा। १०वीं सदी के बाद से जब वे जहाँ-तहों बस गये, प्राचीन नगरों का पुनवस्थान होने लगा और नवीन नगरों की स्थापना होने लगा।

हान लगा आर नवान नगरा काररा

मध्ययुग में नगरों की उन्नितं होने के कई कारण थे। समन्तों के दुगों या मठों के निकट नगर बस गये। जनसंख्या की वृद्धि होने से उनके विकास में मदद मिली। सक्क के चौराहों, निदयों के तटों, बन्दरगाहों, तीर्थ स्थानों, मेलों तथा बाजारों के आस-पास नगर वस गये। जहाँ राजधानियों यों वहाँ स्वामाविक ही नगर स्थापित हो गये। कई जगहों में रखा के हेतु नगर बसाये गये। जो स्थान व्यापार तथा कला-कौशल के केन्द्र ये वे भी नगरों में परिण्यत हो गये। बर्जर जातियों में क्रमशः सम्यता का विकास होने लगा या जिससे नगरों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न हो गया या। नगरों के प्रकार

नगरों को दो वर्गों में बॉटा जा सकता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र। परतंत्र नगर किसी सामन्त यानी राजा, सम्राट्, काउन्ट, ड्यूक या विशप की जागीर में स्थित ये। श्रतः उन पर सामन्तों का अधिकार या और नगर-वासियों को उन्हें कई प्रकार के कर देना पहता या। स्वतंत्र नगरों को सामंत या सम्राट की श्रोर से नगर-वासियों को एक चार्टर दिया जाता या जिसमें उनके अधिकारों तथा कर्तंथ्यों का विशद वर्णन रहता या। नगर-विकास के स्वरूप

नगरों के विकास के दो स्वरूप थे। बाह्य दृष्टि से नगरों का लच्य था व्यापार का समुचित प्रसार और आन्तरिक दृष्टि से विभन्न पेशों का संघों के रूप में सुदृढ संगठन।

मध्यकाल में वाणिज्य-व्यापार के द्वेत्र में अनेकों किठनाइयों थीं। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का सर्वया अभाव था। यल और जल दोनों ही भाग अमुरिव्हित ये। स्टब्कें अञ्जी नहीं थीं और समुद्र लुटेरों से भरा हुआ था। सिक्कों का अभाव था और स्ट पर लेन-देन करना भी मना था। केवल बहूदी लोग स्ट पर रुपया चला सकते ये किन्तु वे बहुत कहा सद लेते थे। १३वीं सदी में कुछ इटली निवासी आर्थिक लेन-देन का काम करने लगे थे। वे सद तो नहीं लेते ये किन्तु निश्चित काल पर रुपया नहीं मिलने से जुमीना लेते थे। जगह-जगह पर चुंगी चुकानी पहती थी।

उपयु क कठिनाइयों के होते हुए भी वाणिज्य-व्यवसाय तथा कला-कौशल के वेतों में श्रद्भुत प्रगति हुई। नगरों में बहुत बस्तुश्रों का निर्माण होने लगा श्रीर बहुत-सी चीजें बाहर से मंगायी जाने लगीं। इस तरह अनेक चीजों का आयात-निर्मात होने लगा। व्यापार तथा उद्यमों की रहा के हेतु संव स्थापित होने लगे ये जिन्हें व्यापार संव तथा उद्यम संव कहते हैं। प्रत्येक नगर में इन संघों का ताँता-वंघ गया। दोनों प्रकार के संघों का कार्य चेत्र पृथक् था। साधारणतया नगर के व्यापार की देखमाल करना व्यापार संव का काम था और किसी खास उद्योग के कार्य-कर्ताओं के स्वायों की रहा करने का भार उद्योग संव पर रहता था। किन्तु दोनों प्रकार के संघों में कोई संघर्ष नहीं था बहिक वे एक दूसरे के पूरक स्वरूप थे। एक संघ के सदस्य दूसरे संघ के भी सदस्य थे और कई जगहों में उद्योग संघ व्यापार संघ की शाखाओं के रूप में स्थित थे। यदि कहीं होष था तो यह अपवाद स्वरूप था।

व्यापार संघ वस्तुओं की लरीद विकी पर नियंत्रण रखता या और सभी व्यापारिक कुरीतियों को रोकने का प्रयत्न करता था। किन्तु यह वर्तमान व्यापार संघों से भिन्न था। इसमें केवल स्वामी या केवल कर्मचारी ही नहीं रहते ये बल्कि यह मालिक तथा कार्यकर्ता दोनों ही का संयुक्त संघ था। दूसरी बात यह है कि केवल आर्थिक हिंछ से ही व्यापार संघ की महत्ता नहीं थी, सामाजिक तथा राजनीतिक हिंछ से भी यह महत्वपूर्ण था। संघ सामाजिक केन्द्र था को आमोद-प्रमोद का साघन था। संघ के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना थी। यदि किसी आकरिमक घटना से किसी सदस्य की चिति होती थी तो संघ की आर से उसे सहायता दी जाती थी। बहुमूल्य स्वतंत्रता

की रच्चा करना भी संघ का उद्देश्य था। सामंतों श्रौर सम्राटों को दुर्ग बनाने या युद्ध करने के लिए जब घन की श्रावश्यकता पड़ती थी तो व्यापारियों से घन लेकर वे उन्हें कुछ श्रिषकार दे देते थे। श्रतः वे इस तरह की खरीदी हुई स्वतंत्रता की रच्चा करने के लिये विशेष रूप से जागरक थे श्रौर वे इसमें न तो किसी का हस्तच्चेप होने देना चाहते थे, श्रौर न किसी बाहरी व्यक्ति का हाय बटने देना। संघ के प्रसिद्ध कर्मचारी नगर के कर्मचारी थे श्रौर संघ-भवन नगर-भवन में बदल गया जहाँ नगर-समा का कार्य संचालन होने लगा।

प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिये अलग-अलग उद्यम संघ या और व्यापार संघ के समान ही यह भी संगठित या। सोनार, जुलाहे, हलवाहे, कसाई आदि सभी वर्गों के अपने-अपने संघ ये। प्रत्येक संघ में तीन प्रकार के लोग होते थे। सबसे नीचे नवसिख ये जो बिना वेतन पाये मालिक के यहाँ रह कर काम करते थे। तत्पश्चात् वे "जर्नीमेन" होते थे जब उन्हें कुछ वेतन पर काम करना पड़ता या। अन्त में पूर्ण शिव्हित होने पर वे स्वयं मालिक बन सकते थे। व्यापार संघ के समान उद्यम संघ भी सामाजिक केन्द्र या और संघ की ओर से असहायों तया गरीकों को सहायता दी जाती थी। संघ की देख-रेख में विद्यालय स्थापित थे और मध्यकाल में नाटक के विकास के लिये भी उसे अय प्राप्त है।

नगरों में प्रतिद्वनिद्वता की भावना काम कर रही यी किन्दु कई नगर पारस्परिक स्वायों की रचा श्रीर बाहरी श्राक्रमण से बचने के लिये एक संघ में सम्मिलित हो गये ये। इस तरह इटली में लोमबार्ड संघ तया बर्मनी में हेन्सियाटिक संघ का निर्माण हुआ। हेन्सियाटिक संघ बहुत ही प्रसिद्ध था। हेन्सियाटिक "हेन्स" शब्द से बना है जिसका श्रयं अमेन भाषा में संघ या संयोग होता है। इसमें ८० से अधिक नगर सम्मिलित ये श्रीर इसका प्रभाव रूस में नवगोरोड से लेकर लंदन तक फैला था। १३५० से १४५० ई० तक के काल में यह संघ अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। बाल्टिक तथा उत्तरी सागर के समूचे व्यापार पर इसे एकाविकार सा प्राप्त था और रूस, हेनमार्क श्रादि समीपवर्ती देशों में इसकी फैक्टिश्यों खुली थीं। इसके श्रघीन एक निशास बहाबी बेड़ा था जिससे समुद्री हाकुओं का सफलतापूर्वक सामना किया जाता था। संघ की शक्ति का परिचय इसी से मिल जाता है कि इसने डेनमार्क से ग्रद्ध कर उसे पराजित किया था।

नगरों की स्थिति

यों तो पश्चिमी यूरोप के प्रायः सभी देशों में नगरों की स्थापना हुई थी किन्तु इटली तथा अर्मनी के नगर अधिक प्रसिद्ध और उन्नतिशील थे। इटली में जेनेवा, वेनिस तथा फ्लोरेन्स बड़े नगर थे को भूमध्यसागर में व्यापार कें प्रधान केन्द्र बन गये। स्पेन

तया फ्रांस के नगरों का उत्तरी श्रफ्रीका के अरबों के साथ और इटली के नगरों का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। १५वीं सदी में बेनिस यूरोप के व्यापार का प्रधान केन्द्र बन गया। चीन, मारत, ईरान अरब श्रादि देशों से माल पहले बेनिस में पहुँचता या और वहाँ से यूरोप के विभिन्न देशों में मेबा जाता था। इसके श्रधीन एक विशाल जहाजी बेडा भी रहता था। दिक्खनी जर्मनी में न्रेमवर्ग श्रीर श्रांग्सवर्ग के नगर प्रसिद्ध थे क्योंकि बेनिस से मेबा हुन्ना माल इन्हीं नगरों से होकर उत्तरी यूरोप में जाता था। इंगलैंड तथा बाल्टिक समुद्र के साथ व्यापार होने से हैम्बर्ग, अमेन श्रादि नगर स्थापित हुए। राईन नदी के तट पर कोलन श्रधिक प्रसिद्ध था। नीदरलैंडस् में बेंट तथा बुजेश मुख्य नगर थे।

सांस्कृतिक महत्त्व

नगर बराबर ही सम्यता तथा संस्कृति के केन्द्र होते हैं। इसके कई कारण है। नगरों में हर प्रकार के लोग रहते हैं जिनमें अधिकाश पढ़े-लिखे तथा धनी-मानी होते हैं। श्रनेक विद्यालय तथा वाचनालय पाये जाते हैं। यातायात की द्विधा रहती है। तरह-तरह के वाणिक्य व्यवसाय होते हैं। विचार विनिमय होता रहता है। उत्तर कालीन मध्ययुग में भी नगर सम्यता व संस्कृति के केन्द्र थे। बर्बरता की मरुभूमि में वे शाहल स्थान के तुल्य थे। समाज, राजनीति तया कला-कौशल के देवों में इनका व्यापक प्रमाव पड़ा । वाणिज्य व्यापार की उलति से नगरों में मध्यम् वर्ग का प्रादुर्माव हुआ। यह वर्ग शिक्षित तथा घनी था। अतः राजा. सरदार या पादरी समी लोग इसे सम्मान की हिंह से देखते थे श्रीर इसकी सहायता के लिये उत्सुक रहते ये । समाज में इस वर्ग के लोगों का सिक्का जमने लगा श्रीर ये विभिन्न श्रधिकारों की माँग करने लगे। उनके रगों में प्रचातांत्रिक भावना भरी थी। इससे सामन्त प्रया की नींव हिल गई श्रीर लोक प्रतिनिधि प्रयाली का उदय हुआ । शिद्धा तथा कला के विकास पर नगरों का अपूर्व प्रभाव पड़ा । निर्माण जगत् में गोथिक शैली का विकास हुआ। विशाल मेहरान, ऊँची मीनारें, पत्य रों पर खुदाई. सुन्दर चित्र इस शैली की कुछ विशेषतायें थीं। इस शैली में श्रानेकों मवन तथा गिरजा-घर बने । इसका सर्वोत्तम उदाहरण कोलन का गिरजाघर है । संगीत तथा चित्रकारी में भी खूब उन्नति हुई । कला तथा विद्या के विकास के लिये फ्लोरेन्स नगर का विशेष महत्व है। इससे पाठक के मानसपट पर प्राचीन एयेन्स का चित्र उपस्थित हो जाता है। माइकेल ऍजेलो, लियोनाडों, येरोशियो तया बिशेली यहाँ के सुविख्यात कलाकार थे। त्रुटियाँ

यह पहले ही कहा गया है कि नगरों में पारस्परिक द्वेष की मावना वर्त्तमान थी श्रीर वे प्राचीन नगरों के समान प्रायः श्रापस में लड़ाई-भिड़ाई किया करते थे। प्रत्येक नगर

का निवासी अपने को ही सब कुछ समस्ता या। उनमें स्थानीय प्रेम की प्रधानता यी अगेर देशप्रेम तथा राष्ट्रीयता की मावना का पूर्ण अभाव या। एक नगरनिवासी दूसरे नगर में विदेशी समस्ता जाता या। उदाहरणार्थ जेनेवा का निवासी अपने को चेनिस या इटली का निवासी नहीं समस्ता या। प्राचीन नगरों की भौंति मध्यकालीन नगरों को भी स्वायत्त शासन प्राप्त या। प्रत्येक नगर-राज्य की व्यवस्था अलग-अलग थी। उपर्यु के कथन अन्य देशों की अपेद्धा इटली तथा जर्मनी के नगरों के लिए विशेष समस्ते लागू थे। इन देशों में स्थानीय स्त्रार्थ की इतनी प्रधानता थी कि १६वीं सदी के उत्तराई में ही राष्ट्रीयता जैसी भावना का विकास सम्भव हो सका। अतः अधिक काल तक नगर राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में वाधक सिद्ध हुए। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो संकीर्ण वातावरण प्रचलित था वही सास्कृतिक विकास के लिये उपयुक्त साबित हुआ।

दूसरी बात यह स्मरणीय है कि मध्यकाल में नागरिक जीवन आजकल की उपेचा कम मुखमय या। सहकें तया गलियाँ संकीणं होती थों और प्रकाश तया जल के लिये कोई समुचित प्रवन्ध नहीं या। स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन करने के लिए कोई कड़ा प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया था। शासक एवं प्रवा दोनों ही स्वच्छता की और श्रन्थ-मनस्क थे। अतः नाना प्रकार की बीमारियों का जाल सा विछा रहता था। अग्नि का भी समय समय पर प्रकोप होता रहता था। चोर, छुटेरों, गुएडों तथा शराबियों की भी कोई कमी नहीं थी। बाजारों में शोरगुल का साम्राज्य था। रात्रि में सुरज्ञा के श्रमाव से मद्र पुक्ष अपने वर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इन सभी असुविधाओं के होते हुए भी नागरिक जीवन प्राम्य जीवन की द्राजा में अधिक सुखमय, था। साधारण खुद्धि तथा स्थिति का व्यक्ति भी आसानी से उन्नति कर सकता था। नगरनिवासियों को नागरिकता का अधिकार मिलता था और उन्हें नागरिक कर्त्वव्य के पालन का श्रम्यास कराया जाता था। नगर में यातायात तथा आमोद-प्रमोद के साधन भी अधिक होते थे।

# (च) राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण

*प्राक्त*थन

श्रव तक नगर-राज्यों के विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है किन्तु राष्ट्रीय राज्यों से पाठक श्रमी तक श्रनिमश्च रहे हैं। यों तो राष्ट्रीय राज्य का निर्माण श्राष्ट्रनिक-युग की एक प्रमुख विशेषता है किन्तु मध्यकाल में भी इसका श्रीगणेश हो चुका था। राष्ट्रीय राज्य की सीमा नगर-राज्य की सीमा की उपेचा श्रिषक विस्तृत होती है जिसके श्रन्दर पर्याप्त संख्या में लोग वसते हैं। ये सभी लोग प्रायः एक भाषा, वर्ष श्रीर परम्परा के भानने वाले होते हैं श्रीर राज्य में एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन स्थापित रहता है।

१०वीं सदी तक यूरोप में ऐसे राज्यों का सर्वया अभाव या किन्तु उसके बाद इटली तया जर्मनी को छोड़ कर पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का विकास होने लगा या।

यह पहले बताया जा जुका है कि इटली तथा जर्मनी में राष्ट्रीय राज्यों के विकास में नगर-राज्य बहे बावक थे। इन देशों में पवित्र रोमन सम्राट् का प्रभाव या श्रीर उसकी कमजोरी से लाम उठाकर नगर राज्य खतंत्र होने लगे थे। सामंत प्रया भी राष्ट्रीय राज्य के विकास में इकावट थी। इससे केन्द्रीय शासन में दुवंलता श्राती थी। जर्मनी में सम्राट की अपेद्मा उसके अधीनस्य सरदार अधिक शक्तिशाली थे। वहाँ सैकड़ों अधिकारी थे जो नाम के लिये सम्राट के अधीन थे, किन्तु व्यवहार में उससे खतंत्र थे। साधारण नाइट भी अपने को स्वतंत्र मानते ये और लूट-पाट के जरिये अपनी जीविका चलाते थे। एक कथिन राष्ट्रीय समा थी जो राजधानी के श्रमाव में जहाँ तहाँ बैठक करती थी। इसका नाम "डायट" था। इसके निर्णय का सर्वत्र पालन नहीं होता था।

इटली में भी अनेक अधिकारी थे। उत्तरी प्रदेश पवित्र रोमन साम्राज्य का श्रंग या और दिल्ला में नेपुल्स तया सिसली के राज्य थे। सेवाब तथा मिलान में दो ड्यूकों का शासन या और कुछ प्रदेश पोप के अधीन थे। कुछ स्वतंत्र नगरराज्य थे।

इस प्रकार जर्मनी तथा इटली चिरकाल तक केवल भौगोलिक संकेत के रूप में ही स्थित रहे। आस्ट्रिया में भी राष्ट्रीयता का अभाव था। चाल्में पंचम (१५२०-१५५६ ई०) एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी तो था, किन्तु उसका शासन सफल नहीं था। वह द्वकों का भी सामना न कर सका और उनके सामने उसे मुकना पड़ा।

लेकिन पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय-राज्यों का विकास हुआ। इसके कई कारण थे। सामंत-अया की जुटियों से राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में भी सहायता मिली। कई जगहों में सामन्त खयं स्वार्थी तथा शोषक बन गये। लोगों के दिल में अपनी सुरचा के विषय में शंका उत्पन्न हो गयी। अतः वे सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। ईसाई धर्म के अचार और चर्च के संगठन से लोगों में एकता की भावना जायत हुई। वार्मिक एकता के बाद राजनीतिक एकता स्थापित करना आसान कार्य था। मध्यकाल में रोमन कानून तथा नियमों का प्रयोग होता था और इनके द्वारा सम्राट की शक्ति के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलता था क्योंकि वे सम्राट के ही अधिकार का समर्यन करते थे। इन सभी कारणों से सर्वत्र शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित करने का प्रयत्न होने लगा। इसका अर्थ था शक्तिशाली सम्राट का शासन। अतः पहले प्रायः सभी देशों में राजतंत्र-प्रयाली का उदय होने लगा। १६वीं सदी के लगभग जब सम्राट या राजा स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने लगे तो यूरोप में निरंकुश शासन-प्रयाली स्थापित हुई। जब उनकी स्वेच्छाचारिता सीमा का उल्लंबन करने लगी तो १८वीं तथा १६वीं सदी में उनके विरद्ध विद्रोह की

श्रिग्न मड़कने लगी श्रीर कान्ति का शंखनाद होने लगा। इसके परिणामस्वरूप जहाँ तहाँ नियमानुकूत श्रीर गण्तंत्र-शासन-प्रणालियों स्यापित होने लगीं।

इंगलैंड

ब्रिटेन से रोमनों के हटने के बाद ऐंगल, सैक्सन तथा जूट जातियां जर्मनी से जाकर वहां बस गईं और ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ा । सैक्सन जाति के सम्राट एक्ट तथा अल्फेंड महान् के राज्य-काल में राज्ट्रीय राज्य की स्थापना की और प्रथम कदम उठाया गया । ११वीं सदी के प्रारम्म में कैन्यूट नाम के डेन के समय में राज्य का और मी अधिक संगठन किया गया ।

१०६६ ई० में नामंपडी के विलियम ने इंगलैंड पर विजय कर नार्मन वंश का राज्य चला गया । उसने पहले की अपेचा सुदृढ़ केन्द्रीय शासन स्यापित किया । उसने प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत का विवर्ण तैयार कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया श्रीर सिलस्बरी की शपय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिये राजमिक्त की शपय वीना द्यनिवार्यं कर दिया । जर्मन जातियों श्रीर नार्मनों के मिश्रण् से एक शक्तिशाली राष्ट्र तया माषा का निर्माण हुआ। १२०४ ई० में जब नार्मण्डी श्रंगरेजों के हाय से निकल गया तो राष्ट्रीय मावना श्रीर भी श्रिधिक जायत हुई। हेनरी तृतीय के समय में पोप के अधिकार का विरोध होने लगा और राष्ट्रीय शासन का प्रयत्न सामंतों तथा पादरियों के प्रतिनिधियों के सिवा नगर तथा काउएटी के भी प्रतिनिधि बुलाये जाने लगे। निर्वाचन प्रणाली का प्रारम्भ हुआ । एडवर्ड प्रथम के समय में राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय शासन स्यापित करने का विशेष प्रयत्न हुआ । यहूदी देश से निकाले गये, सामंत दबाये गये, चर्च पर प्रमाव कायम किया गया, वेल्स को जीता गया और स्कॉटलैंड पर ब्राक्रमण किया गया। तत्पश्चात् फास के साथ सौ वर्षीय युद्ध हुन्त्रा को राष्ट्रीय भावना का ही एक परिणाम या। इसके फलस्वरूप फ्रांस से श्रंगरेजों का बहिन्कार हो गया। उसके नाद भीवर्ण ग्रह-युद्ध हुआ निसमें सामन्तों की शक्ति का बहुत ही हास हुआ । अतः ट्य इर वंश के रानाम्रों के भ्राचीन (१४८५-१६०३ ई०) शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्यापित हुआ । अब चर्च का राष्ट्रीयकरण हो गया और मध्यम वर्ग को कई अधिकार प्राप्त हुए । श्रव देशमक्ति की मावना जायत होने लगी श्रीर श्रंगरेज इगर्लेंड की न्यापारिक प्रगति के लिये बाहर प्रस्थान करने लगे ।

फ्रांस

इगलैंड की श्रिपेचा फास में राष्ट्रीय राज्य स्यापित होने में विशेष समय लगा। इसका कारण फास में सामन्त प्रया का जोर था। यहाँ सम्राट की शक्ति कमनोर थी. श्रीर सामत बड़े ही शक्तिशाली थे। १०वीं सदी के श्रंत में शालेंमेन के वंशनों के शासन के समाप्त होने पर झूग कैपेट नामक एक सरदार सम्राट नियुक्त हुन्ना श्रीर वह तथा उसके वंशब सैकड़ों वर्ष तक फांस में राज्य करते रहे।

१२वीं सदी के श्रंत तक फासीसियों में राष्ट्रीयता की मानना पनपने लगी थी श्रीर इसका निरोष श्रेय फिलिप श्रागल्स या द्वितीय को है। वह फास का एक महान् भूमिपित बन बैठा उसने श्रीर श्रन्य सामंतों को दवाया। सामंती कमैचारियों को पदच्युत कर सरकारी कमैचारियों को नियुक्त किया। उसने इंगलैंड के सम्राट जान को हराकर उसका फासीसी साम्राज्य श्रिषकृत कर लिया। उसने फ्लैंडर्स के काउन्ट तथा वर्गन्डी के इयूक के श्रधीन संगठित निरोधियों को पराजित किया। इस तरह उसने ४३ वर्षों (११८०-१२२३ ई०) के श्रपने शासनकाल में फास को सुदृढ़ राज्य बना डाला। नवें लुई के समय (१२२६-१२४०) राज्य का श्रीर भी श्रिषक संगठन हुआ। वह धार्मिक निचार का व्यक्ति या उसने केन्द्रीय न्यायालय की प्रधानता स्थापित की।

लुई का पीत्र फिलिप चतुर्थं बड़ा ही प्रसिद्धं राजा हुआ। उसने २६ वर्षे तक (१२८५-१३१४ ई०) शासन किया। वह बहुत ही योग्य तथा उस्साही व्यक्ति या। उसने फांस में युद्धं केन्द्रीय शासन के लिये कमर कस ली थी। अतः उसने पादियों पर कर लगाया और उनके मामलों को देखने के लिये राजकीय न्यायालयों को अधिकार दिया। इस पर पोप बोनीफेस अध्म ने कृद्ध हो उसे धर्म-बहिष्कृत कर दिया। फिलिप ने जनता की सहातुभूति प्राप्त करने के लिये पालियामेयट खुलाई। पालियामेंट ने पोप को कर नहीं देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बोनीफेस का उत्तराधिकारी फिलिप का मित्र या और वह १३०५ ई० से दिख्यी फांस में आकर रहने लगा। इससे चर्च के गौरव में बन्धा लगा और सम्राट की शक्ति में बृद्धि हुई। किन्तु फ्लैडरों ने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का क्रयहा खड़ा किया। फिलिप ने साहसपूर्वक उनका सामना किया और इसमें कितने सामंतों ने अपने प्रायों से हाथ थी दिये। इससे सम्राट का हाथ मजबूत ही हुआ।

फिलिप के मरने के बाद इंगलैंड तथा फांस में युद्ध शुरू हुआ । यह १३२८ ई० से १४५३ ई० तक चलता रहा और शतवर्षीय युद्ध के नाम से इतिहास में निख्यात है। पहले तो अंगरेज निजयी हो रहे ये और फासीसियों का मनिष्य अन्वकारमय मालूम होता या। परंतु जोन आफ आर्क नामक एक कृषक लड़की के प्रयास से युद्ध की गति में परिवर्त्तन हो गया और अंगरेजों की फास से निदाई हो गयी। उनका फासीसी साम्राज्य सम्राट के अवीन हो गया। इस युद्ध से फासीसी राष्ट्रीयता को निशेष प्रोत्साहन मिलता या। युद्ध में सैकड़ों और हजारों की संख्या में सामंतों ने अंपनी जान गंवायी। सम्राट के निकद्ध पेरिसवासियों ने भी सर उठाया या किन्तु उन्हें दबा दिया गया। लुई ११वें ने वर्गडी के ड्यूक के निकद्ध स्विसों को मड़का कर उसे दुवैल बनाया। चार्ल्स अध्यम् ने

(१४८३-१४६८ ई०) एक स्वतंत्र सेना का निर्माण किया और राजकुमारी से न्याह कर श्रंतिम जागीर ब्रिटेनी को राज्य में मिला लिया । इस तरह १५वीं सदी के श्रंत तक फ्रांस में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हो गया । १७८६ ई० तक सम्राट श्रवाघ गति से फ्रांस में शासन करता रहा ।

मध्य यूरोप के राज्य

केवल इंगलैंड तथा फ्रांस में ही राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण नहीं हुआ, पोलैंड, डेनमार्फ, नार्ने, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, स्विटनरलैंड आदि देशों में मी ऐसे राज्यों का उदय हुआ। स्पेनी प्रायद्वीप में तीन ईसाई राज्य ये—अरागन, केस्टील तथा पुर्तगाल। ११४० ई० में पुर्तगाल के काउयर ने राजा की पदवी अहण कर अपनी स्वतंत्रता घोषित की। अरागन और केस्टील वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा एक राज्य में मिल गये और सम्मिलित शिक के आधार पर उन्होंने १४६२ ई० में अनेडा से असलमानों को खदेड़ दिया। अब स्पेन एक राष्ट्रीय राज्य में परिण्यत हो गया और यूरोप के शक्तिशाली राज्यों में उसकी गिनती होने लगी। किंद्र १६वीं सदी में ही अवनति के भी चिन्द दील पड़ने लगे थे। इसके दो कारण थे। इंगलैंड की शत्रुता जिससे नयी दुनिया में स्पेन की सत्ता पर संकट पैदा हुआ और उसकी अपनी असहिष्णुता जिससे नीदरलैंड उसके हाथ से निकल गया। स्विटनरलैंड का उत्यान विस्मय का विषय है। १३वीं सदी में इस नाम का कोई देश नहीं या। १२६१ ई० में ३ कैंटनों के हैप्सवर्ग मालिकों ने रज्ञा के हेद एक संघ कायम किया। १४वीं सदी के मध्य तक ५ और कैंटन संघ में मिल गये और संघ की उत्तरोत्तर बुद्ध होती रही। १५वीं सदी के अंत तक स्विसों ने साम्राज्य के चंगुल से अपने को मुक्त कर लिया।

TAH

पूरवी यूरोप में रूस में भी एक स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ी । यह मंगोल साम्राज्य का एक अग या किंतु इवान तृतीय ने (१४६२-१५०५ ई०) एक नवीन राज्य की स्थापना की । मास्कों में उसकी राजधानी यी । उसके उत्तराधिकारियों के समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ और स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली कायम हुई । ईवान चतुर्ष (१५३३-१५८४) के समय में ही साइवेरिया के अधिकांश मागों पर रूस का अधिकार हो गया और उसने जार (सीजर) की उपाधि ग्रहण की । इस प्रकार आधुनिक रूस साम्राज्य की नींव पड़ी ।

(छ) मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति

मूमिका

श्रन तक मध्यकालीन यूरोपीय सम्यता के विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है। श्रत:

यहीं सम्यता परे संचित्र प्रकाश डालते हुये संस्कृति का विशद वर्णन अस्तुतः किया बायगा।

अब तक मध्यकालीन य्रोप के विषय में जितना श्राध्ययन हो चुका है उससे यही सारांश निकलता है कि उस समय राजनीति, घर्म श्रीर समाज में घना सम्पर्क था। दो संस्पात्रों की प्रमुखता यी-चर्च और साम्राज्य । एक का मानव श्रात्मा पर श्रीर दूसरे का मानव शारीर पर नियंत्रण या । किंद्र मध्ययुग में राजनीतिक व्यवस्था में कहीं समानता नहीं थी। यूरोप छोटे-बड़े सैकड़ों राज्यों में विमक्त या। प्रत्येक देश में अनेकों राजनीतिक विमाजन ये। कहीं पर सम्राट का शासन या, कहीं पर प्रजा-तंत्र या तो कहीं पर उचकुल-तंत्र: किंत सामंत प्रया सभी जगह प्रचलित यो और राज्य व्यवस्था इसी के अनुसार की जाती थी। छोटे-छोटे राज्य काउएट या ड्य क के श्रधीन ये श्रौर काउएटी याहची कहलाते ये। कालान्तर में समाटों ने उन्हें जीतकर राष्ट्रीय राज्यों की नींव खड़ी की। इन राज्यों में नगर राज्यों की दल न गल सकी श्रौर उन्हें केन्द्रीय शासन के श्रधीन रहना पड़ा। इंगलैंड थ्रौर स्पेन में तो राष्ट्रीय चर्च कायम हो गये। किंतु इटली श्रौर जर्मनी, नीदरलैंड्स श्रीर श्रास्ट्रिया में नगर-राज्यों ने श्रपना स्वतंत्र श्रस्तिस्व कायम रखा। इन देशों में स्थानीयता दीर्घकाल तक जीवित रही श्रौर राष्ट्रीयता की भावना सुवृह्य । एक समय में वर्मनी, इटली, नीदरलैंड आरिट्रया आदि सभी देश पवित्र रोमन साम्राज्य के गर्म में चले गये थे। यह समरण रखना चाहिये कि शासक निरंकुश नहीं ये । लोग उन पर नियंत्रण रखना चाहते ये और कानून को सर्वोपरि माना जाता या ।

चर्च भी राजकीय द्वेत्र में इस्तद्वेप करने से बाज नहीं आता था । चर्च का समाज में व्यापक प्रमान था । पादरी शिद्धित होते ये और वे भूमिपति भी थे। वे सामंतों के समान अपना संगठन करते थे। जब उनकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई तो वे साम्राज्य पर प्रमुख स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे। इसका परिखाम हुआ पोप तथा सम्राट के बीच दीर्घकालीन संघर्ष।

यह मी देला जा चुका है कि मध्य यूरोप में नगरों का विकास बड़ी तीन गति से हुआ और वे विभिन्न उद्योग घन्धों तथा वासिज्य-न्यापार के केन्द्र में । वे शिचा और कला के भी केन्द्र में । व्यापारी और शिल्पकार सभी संघ में संगठित में ।

समान में निर्धनों और गुलामों की दशा अन्ही नहीं यी | स्त्रियों की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती | असहाय और दीन स्त्रियों चर्च की शरण में चली जाती यी | सामंतों के घर स्त्रियों का जीवन सुखमय या |

मध्यकालीन सम्प्रता पर सरसरी निगाह डालने के पश्चात् अब सांस्कृतिक विकास पर दृष्टिपात करना चाहिये। शिचा तथा साहित्य

पूर्वकालीन मध्ययुग में शिद्धा प्रधानतः घार्मिक होती थी। विद्यार्थियों को ईसाई धर्म के सिद्धान्तों से श्रवगत कराया जाता था। किन्द्र काल क्रम के साथ विचारों में परिवर्तन



होना स्वामाविक ही है। धीरे-धीरे आर्थिक तथा राजनीतिक समस्यायें उत्तक होने लगीं श्रीर उन्हें इल करने के हेतु धार्मिक पुस्तकों के सिवा श्रन्य ग्रन्थों के श्रध्ययन की भी श्रावश्यकता हुईं। श्रतः प्रायः सभी विषयों की पढ़ाईं पर क्रमशः जोर दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम में कृषि और शिल्पकला की

चित्र ४४—लैटिन श्रज्ञर पाठ्यक्रम में कृषि श्रौर शिल्पकला की प्रमुखता रहती थी। प्रायः प्राम के लड़कों को खेती सम्बन्धी श्रौर शहर के लड़कों को शिल्प सम्बन्धी शिक्षा दी जाती थी।

दो प्रकार के विद्यालय ये—व्याकरण विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय । प्राथमिक विद्यालय नगरों तथा प्रामों में व्यवसायी संघों तथा सामन्तों की देख-रेख में चलते थे। इन विद्यालयों में प्रादेशिक माषाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। गाने, पढ़ने तथा लिखने का साधारण ज्ञान कराया जाता या। व्याकरण विद्यालय गिरजों तथा मठों से सम्बन्धित ये। नाम से यह न समक्त लेना चाहिये कि इन विद्यालयों में विशुद्ध व्याकरण की ही पढ़ाई होती थी। उनमें उच्च शिक्षा का प्रवन्ध या और व्याकरण के अतिरिक्त विधान, विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य आदि विषयों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम या लैटिन भाषा।

को विद्यार्थी विद्वता प्राप्त करना चाहते ये वे विश्व विद्यालयों में पहुँचते ये। मध्यकालीन यूरोप में कई विख्यात विश्वविद्यालय स्थापित ये। आजकल जिस तरह एक ही
विश्वविद्यालय के अन्तर्गगत कई विषयों की शिद्धा दी जाती है उस समय ऐसी व्यवस्था
नहीं यी। प्रत्येक विश्वविद्यालय एक-एक विषय में विशेष अध्ययन कराता था। पेरिस
( फांस ) का विश्वविद्यालय दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी, सेंलनों ( इटली ) का विश्वविद्यालय
चिकित्सा शास्त्र सम्बंधी और बोलगना ( जर्मनी ) का विश्वविद्यालय विधान सम्बंधी शिद्धा
देता था। पेरिस विश्वविद्यालय आदर्श माना जाता था और इसे "विश्वविद्यालय की
जननी" की उपाति से विभूषित किया गया था। ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध
विश्वविद्यालय मी इसी समय स्थापित हुये। लैटिन माघा के ही माध्यम से विश्वविद्यालयों
में शिद्धा दी जाती थी। वे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ थीं जहाँ दूर-दूर के देशों से भी विद्यार्थी
पढ़ने के लिये आते थे। विद्यार्थी हजारों की संख्या में इक्छे होते थे। आद्युनिक काल
के जैसा उस समय पुस्तकों की अधिकता नहीं थी। अतः शिद्धा अधिकांश हप में मौिलक
होती थी और विद्यार्थी दत्तचित्त होकर शिद्धकों के भाषण को सुनते और लिखते थे।

मन्ययुग के उदयकाल में यूरोप में शिद्धा की वड़ी कमी यी किन्तु इसके प्रस्तकाल तक इस चेत्र में पर्याप्त प्रगति हो गई। सर्वसाधारण में मी शिद्धा फैल चुकी यी। किन्तु इस चेत्र में पादियों की सेवा नहीं मुलायी जा सकती। मठ श्रीर गिरजे तो शुरू से ही शिद्धा केन्द्र ये। पाठशालाश्रों तथा विश्वविद्यालयों में श्रय्यापकों के पदों को वे ही श्रिधकतर सुशोमित किये हुए ये श्रीर लेखक होने का उन्हीं को विशेष श्रेय प्राप्त या। पीटर श्रवलाई, श्रलवर्टस मेगनस श्रीर रोजर वेकन उस समय के सुविख्यात दार्शनिक ये।

स्त्री-शिद्धा के लिये कोई समुचित प्रवन्घ नहीं या। कहीं-कहीं चर्च से सम्बन्धित कन्या पाठशालाएँ स्यापित थीं। प्रायः घर के अन्दर ही स्त्रियों को व्यावहारिक शिद्धा मिल जाती थी।

श्राद्यनिक युग में श्रंगरेजी माषा का जो स्थान है प्रायः वही स्थान मध्ययुग में लैटिन माषा को प्रान्त था। यह अन्तर्राष्ट्रीय माषा वन गई थी और इसका ज्ञान अनिवार्य साहो गया था। ११वीं सदी तक साहित्य की रचना इसी माषा में हुई। किन्तु धीरे-धीरे प्रादेशिक माषाएँ भी साहित्य के उपयुक्त समकी जाने लगीं। पादरियों ने धर्म प्रयों का अनुवाद इन्हीं माषाओं में करना शुरू किया। इन्हीं माषाओं में शासक कानून बनाने लगे और लेखक तथा किन अपने मानों को व्यक्त करने लगे।

पहले कान्य की प्रधानता यी किंतु १२वीं तया १३वीं सदियों में कहानियों लिखी जाने लगीं जिनमें महापुरुषों के जीवन का उल्लेख होता या विनोदार्थ हास्यपूर्ण हरयों का वर्णन । दांते (१२६५-१३२१ ई०) पेट्रार्क (१३०४-१३७४ ई०) तया चौसर (१३४०-१४०० ई०) उस समय के प्रसिद्ध लेखक ये। दांते इटली में फ्लोरेन्स नगर का निवासी या। उसकी रचना "डिवाइन कमेडी" विश्व के उत्तम कान्यों में एक स्थान रखती है। पेट्रार्क मी इटली का रहने वाला या श्रीर उसे सोनेट लिखने का शौक या। चौसर तो इंगलैंड का निवासी या श्रीर "कैयटरवरी टेल्स" उसकी श्रमर कृति है। कला तथा संगीत

मध्यकाल में विमिन्न कलाओं का समुचित विकास हुआ। व्यवसाय और व्यापार की उन्नति के साय नगरों में घन-दौलत की दिन दूनी रात चौगुनी दृद्धि हो रही यी। इससे कलाओं की उन्नति में भी विशेष प्रोत्साहन मिला। निर्माण कला के सर्वोत्तम उदाहरण तत्कालीन गिरजाघर हैं। इनके निर्माण के लिये मानों राज्यों के बीच एक होड़ सी लग गयी यी। इनके निर्माण में दो शैलियों अपनायी गईं — रोमन तथा गोयिक रोमन शैजी का केन्द्र इटली या और इसका उत्कृष्ट उदाहरण पीसा नगर का गिरजाघर है। इसकी विशेषताएँ थीं — सरलता तथा खामाविकता। गोयिक शैली का केन्द्र फांस

या श्रीर पश्चिमी यूरोर में इसका पूरा प्रचार था। इसकी त्रिशेषताएँ यों—सुन्दरता, विशालता श्रीर सुदृढ़ता। सजावट, तहक-महक पर विशेष जोर दिया जाता था। भवनों के भीतर तथा बाहर भिन्न-भिन्न रंगों में चित्र खींचे जाते ये जो बहे ही सुन्दर, श्राकर्षक श्रीर मनोहारी होते थे। चित्रकला का भी श्रिषक विकास हुश्रा था श्रीर कुशल चित्र-कारों में इटली के निवासी गिश्रोटो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह दाते का समकालीन था।

मध्ययुग में संगीत कला ने भी उन्नति की । चर्च तथा मठों में बड़े-बड़े संगीतत्र रहते थे। कई जगहों में संगीतशालाएँ भी स्थापित की गई थीं नहीं वाद्य यंत्रों की शिन्हा दी जाती थी। भाट तथा चारण भी घूम-घूम कर गाया करते थे। धार्मिक तथा मौतिक अनेक विषयों पर गाने गाये जाते थे।

विज्ञान

मध्यकाल में विश्वान के खेत्र में यूरोप वालों ने कोई विशेत्र मौलिक प्रगति नहीं की । वे जांदू-टोना, जंत्र-मंत्र में ऋषिक विश्वास करते ये । वे श्रंबिश्वास के पुजारी ये और अरस्त् आदि कतिपय विद्वानों को अच्चक समकते थे । उनमें उत्सुकता तथा तार्किक शिक्त का अमाव था । फिर भी वैज्ञानिक प्रगति श्र्य्यवत् नहीं है विलक्कल उपेख्यीय नहीं है । विज्ञान के अनेक प्रयों का अरबी तथा यूनानी माषा से लैटिन माषा में अनुवाद हुआ । सर्वप्रयम इटली में अरबी विज्ञान का प्रचार हुआ और श्रंकों का प्रयोग किया गया । तत्पश्चात् अन्य मागों में विज्ञान का प्रचार हुआ । रोजर वेकन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या । रसायन तथा चिकित्सा शास्त्र में विशेष उन्नति हुई । मौगोलिक ज्ञाने का भी प्रसार हुआ । कागज निर्माण, दिशा स्वक यंत्र तथा बारूद उस समय के कुछ प्रसिद्ध श्राविक्वार हैं।

पश्चिम पर पूर्व का प्रमाव

पूर्व दिशा में स्वांदय होता है और इसके साथ ही प्राकृतिक तिमिर का विनाश हो सर्वत्र प्रकाश का साम्राज्य स्थापित हो बाता है। ठीक ऐसे ही सम्प्रता तथा संस्कृति का स्यांदय एशियायी भूमि पर हुआ और वहाँ से इसकी प्रकाश-किरण यूरोप के देशों में पहुँची और अज्ञान का अंघकार तूर हुआ। इस विषय पर यत्र-तत्र हिष्पात किया जा चुका है। इसके पहुँचाने के सबसे उपयुक्त साधन अरमवासी थे। उन्होंने भारत तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों से बहुत कुछ सीखा, संस्करण तथा परिवर्दन के द्वारा उनका विकास किया और उन्हें यूरोप वालों को प्रदान किया। अतः यूरोप की मध्य-कालीन सम्यता पर एशियायी सम्यता की स्पष्ट छाप है। निरंकुश पोपवाद में शिथिलता उत्पन्न हुई। और समात्र में समानता की मावना फूलने-फलने लगी। केन्द्रीय सरकार की स्थित में हढ़ता आई। वाणिज्य ब्यापार की उन्नित हुई और व्यापारियों तथा कारी-

गरों ने अपने-अपने संघ बनाये। कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि अरवों से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हों के बदौलत यूनान की प्राचीन संस्कृति का शान प्राप्त हो सका। मंगोलों ने मी एशिया तथा यूरोप के नीच निकट सम्मर्क स्थापित कर विचारों के आदान-प्रदान में सहयोग दिया। 'मार्कोंपोलो की यात्रा' नामक पुस्तक ने यूरोपीय पाठकों के मस्तिष्क में क्रांति पैदा कर दी जिसके फलस्त्ररूप मौगोलिक खोजों के लिये बहुत प्रोत्साहन मिला। चीन में कागज, बारूद तथा सद्रण के आविष्कार हुए और यूरोप के नव-जागरण में एशिया का बहुत वहा हाथ रहा है। यदि एशिया में सम्मता तथा संस्कृति का प्रमात नहीं हुआ रहता तो यूरोप में सम्मवतः इसका प्रकाश नहीं पहुँच पाता और मानव समुदाय का इतिहास कुछ मिन्न होता।

विश्व को मध्यकालीन यूरोप की देन

श्राज की दुनिया पर यूरोपीय सम्यता का गहरा प्रमाव है। श्राधुनिक यूरोप मध्य कालीन यूरोप की ही संतान है। लेकिन श्रमी देखा जा चुका है कि यूरोप की सम्यता पर पूरव की कितनी स्पष्ट छाप है। फिर भी संवर्द्धन तथा परिवर्द्धन की रीतियों से मध्यकालीन यूरोप ने कई सेशों में विशेष उन्नति की श्रीर कई श्रंशों में श्राधुनिक यूरोपीय सम्यता का मूल मध्यकालीन यूरोप में ही पाया जाता है। वत्तुतः मध्यकालीन सुहढ़ नींव पर ही श्राधुनिक यूरोपीय सम्यता की वढी इमारत खड़ी हुई है। विश्व को मध्यकालीन यूरोप की निम्नलिखित देन हैं

- (१) राष्ट्रीयता तया देशमिक की मानना का बीबारोपण मध्यकाल में ही हो चुका या यद्यपि यह मानना अभी बुंघली सी थी। इंग्लैंड तया आंस जैसे राज्यों का राष्ट्रीय एवं स्वेच्छाचारी राअतंत्र के ढंग पर निर्माण होना प्रारम्भ हो चुका था। आगे चलकर इन माननाओं का अधिक विकास हुआ। राजनीतिक चेत्र में इन माननाओं के सिवाय कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी स्त्रपात हुआ। जैसे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली, अधिकारों की रच्चा के हेत्र लिखित चार्टर या विवान का प्रयोग, किसी के अन्याय तथा अत्याचार के विकद्म विद्रोह करने का लौकिक अधिकार, मानसिक स्वतंत्रता, हिसा की निर्यकता आदि सिद्धान्तों था विचारों का जन्म मात्र हुआ या, इनका पूरा विकास आधुनिक काल में हुआ।
- (२) मध्यकाल में शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ होते ये। संव का संगठन बड़ा ही सुदृढ़ या और इससे संघ के सभी सदस्यों को समुचित लाभ होता या। नका करना ही प्रधान उद्देश्य नहीं था। वस्तुओं की वारीकी और समान-हित पर भी ध्यान दिया जाता था। स्वार्थ एवं शोषण की मावना का अभाव था।
- (३) समाज का विभाजन चार श्रेषियों में हो चुका या—कुलीन, पुरोहित, किसान श्रोर मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में नगर के निवासी ये। जो नगरों में रह कर

विभिन्न पेशा करते ये। कुलीनों तया किसानों के बीच इनका स्थान था। श्राष्ट्रनिक युग में कुलीनों के विरुद्ध संघर्ष में इसी वर्ग ने नेतृत्व किया श्रीर प्रजातंत्र की स्थापना में सहयोग दिया।

- (४) मध्यकालीन यूरोप में घर्म की बड़ी महत्ता थी। यद्यपि इसके नाम पर अनेक बुराइयाँ हुईं, खून-खतरे हुए, फिर भी सभ्यता एवं संस्कृति के निकास के ऊपर धर्म का विशेष प्रमाव था। गिरजापर और मठ शिक्षा, कला, साहित्य आदि के प्रधान केन्द्र ये और स्कूल, कालेज इनकी शाला मात्र ये। संस्कृति तथा धर्म के प्रचार में ईसाइयों ने बहुत बड़ा भाग लिया और मानव सेवा के आदर्श का भी विकास किया। मध्यकालीन नींत्र पर ही आधुनिक पण्ठशालाओं तथा विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है।
- (५) मध्यकाल के विद्वानों का प्राचीन शंयों के अध्ययन की श्रीर ध्यान आहण्ड हुआ विसका परिणाम हुआ सांस्कृतिक आदितन । साथ ही प्रादेशिक माषाओं की भी सबैया उपेदा नहीं की गईं। सस्कृत की भॉति लैटिन विद्वानों की भाषा थी। अतः बोल-बाल की भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाता था। इस तरह अंगरेजी, फ्रांच, जमैन आदि भाषाओं का क्रमशः विकास हुआ।

#### अध्याय १८

# श्ररव इस्लाम की जनमभूमि

भूमिका

जर्मनी की वर्बर जातियों ने यूरोप में रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और पश्चिमी भाग में उसे समाप्त कर दिया। अरव निवासियों ने पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में रोमन साम्राज्य की जड़ उखाड़ दी। इस तरह भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश को रोमन साम्राज्य में सम्मिलित ये दो मागों में विभक्त हो गये और प्रत्येक माग में विभिन्न सम्यता एवं संस्कृति का प्रसार हुआ।

इस्लाम के पूर्व का अरब

श्रदब के लोग सेमेटिक जाति के थे। वेबीजोनियन, यहूदी तथा फिनीशियन श्रादि इसी शाला के लोग ये जिन्होंने प्राचीनकाल में सम्यता एवं संस्कृति के विकास में विशेष रूप से हाय बंग्रया था। किन्दु, ६०६ ई० पू० में निनवे तथा ५३७ ई० पू० में वेबीलोन के पतन के साथ उनका प्राचीन उत्कर्ष जाता रहा। सन् ६२२ ई० तक श्रदव निवासियों में शियिलता ने घर कर लिया था श्रीर वे चुप बैठे रहे। वे बहू कहलाते थे। उनमें न तो राजनीतिक एकता थी, न वार्मिक। वे लानावदोशी जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने न तो कभी अन्य देशों को जीतने की कोशिश की श्रीर न कभी दूसरों को श्रपने यहाँ शरण दी। उपयुक्त यातायात का सर्वया अभात्र था। कॅट, बोड़े तथा गये इनके परम प्रिय साथी थे। वे गिरोहों में बॅटे रहते थे जिनका श्राघार पितृ-प्रधान था। प्रत्येक गिरोह का एक सरदार होता था। वे श्रनेकों देबी-देवताश्रों की श्राराधना भी करते थे। लगभग ४०० मूर्तियों की पूजा की जाती थी।

किन्तु प्रकृति वड़ी ही रहस्यपूर्ण श्रीर समय परिवर्तनशील है। मानव समुदाय का जो वर्ग इतने दीर्घकाल तक सुष्पावस्या में पड़ा या वही शीव्र कायत हो उठा श्रीर उसके उत्साह तथा पराक्रम को देलकर सारी दुनिया आश्चर्य के समुद्र में गोता लगाने लगी। वस्तुत: दुनिया के इतिहास में श्रर्यों का उत्यान एक भहान तथा श्रद्भ त घटना है।

लेकिन यह निलकुल आकरिमक घटना नहीं यी। इसके लिये नातानरण अनुकूल या। अरन्त्रासी कोरे जंगली और असम्य नहीं ये। मक्स्येल माग के निनासी अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। किन्तु तटीय माग के निनासी नगरों तथा प्रामों में रहते थे और खेती तथा व्यापार मी करते थे। व्यापार के हेतु निदेशों से इनका सम्पर्क रहता था और इनके जहाज निदेशी मालों से मरे रहते थे। मका तथा मदीना व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र

ये। वे उत्तम श्रेगी के कैनिक होते ये श्रीर श्रास-पास के देशों की सेनाश्रों में भरती होते रहते थे। मक्का के काशा में सबों का एक-सा विश्वास या जो एक प्रकार की एकता का चोतक या। श्रिषकाश श्ररवासी यहूदी तथा ईसाई वर्म से भी प्रभावित हुये थे। सबसे वड़ी बात तो यह यी कि उनकी रगों में भी सेमिटिक वंश का रक्त प्रवाहित हो रहा या जिस वंश ने पश्चिमी एशिया के श्रन्य भागों में उत्तम कोटि की सभ्यताश्रों का निर्माण किया या। इस्लाम का जम्म

श्चरव निवासियों को एकराष्ट्र बनाने का श्रेय मुहम्मद साहव को है। मुहम्मद उनके वार्मिक एवं राजनीतिक नेता और वर्म-राज्य ( थ्योकेसी ) के संस्थापक थे। इनका जन्म



चित्र ४६—कावा

५०० ई० में मका में हुआ था। इनके मी-नाप मध्यमश्रेणी के ये और इनका परिवार कुरेशी कहलाता था। यह पुनारियों का परिवार था। मका निवासी मूर्तिपूजक थे। वहाँ पर एक धार्मिक (कान्न) स्थान या जहाँ एक काले रंग का घनाकार प्रस्तर खंड था। अरव वासियों का ख्याल था कि यह पर्यर का दुकड़ा आकाश से गिरा था और यह स्थान ''कान्ना' के नाम से विख्यात था। वर्ष में एक बार अरव के हर माग से पारस्परिक ईप्त-देव को भूनकर लोग यहाँ इकट्टे होते थे और पूजा-पाठ किया करते थे। यह मीड़

यूनान के श्रोलीम्पियन मीड़ के समान थी। ४० वर्ष की उम्र तक मुहम्मद के जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। उसी साल उन्होंने खादिजा नाम के एक घनी विषवा से विवाह किया। तदुपरान्त मुहम्मद को ऐसा श्रनुमव होने लगा कि जिन्नायल के द्वारा ईश्वर ने उनके पास कुछ सन्देश मेजा है जिसका सार है—"श्रल्लाह एक है श्रीर मुहम्मद उसका पैगम्बर है।" इस प्रकार मुहम्मद ने इस्लाम घर्म की स्थापना की। मझावासियों ने इस्लाम का विरोध किया श्रीर मुहम्मद की जान पर तुल गये। ६२२ ई० में मुहम्मद येप्रिव मागकर चले गये जहाँ उनका श्रीर उनके घर्म का स्वागत हुआ। इसी समय से हिजरी सम्बत् का प्रारम्म हुआ क्योंकि मुहम्मद के प्लायन को "हिजरत" कहते हैं। उसके साथी श्रंसर के नाम से पुकार जाते थे। येप्रिव श्रव मदीना के नाम से विख्यात हुआ। मदीना की सहायता से ६३० ई० में मक्कानिवासी मी पराजित हुये मुहम्मद श्रव राजनीतिक नेता भी वन गये। इसके दो वर्षों के बाद वे स्वर्गलोक सिघार गये।

इस्लाम की शिचा

मुह्म्मद की मुत्यु के समय तक अरद में इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार हो जुका या। उन्हें उत्तरकालीन जीवन में बदा ही ईश्वरीय प्रेरणार्थे मिलती रही याँ। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों तथा लेखों को एक प्रन्य के रूप में प्रकाशित किया गया जो कुरान के नाम से प्रसिद्ध है। गीता या बाइबिल के समान मुसलमानों का यह धार्मिक प्रन्य है। उनका एक और पवित्र प्रन्य है जिसका नाम हदीस है। इस्लाम शब्द का अर्थ है—ईश्वर के प्रति आत्मसमपंथा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षाएँ प्रमुख हैं:—(१) ईश्वर एक है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है। (२) प्रत्येक मुसलमान को दिन में पाँच बार एकान्त रूप से और शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़नी चाहिये। (३) रमजान के मास में प्रति दिन स्याँदिय से स्यांस्त तक उपवास करना चाहिये। (४) गरीवों को दान देना चाहिये और (५) प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार मक्त अवश्य जाना चाहिये। माता-पिता के समान सभी व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार, युद्ध में जियों तथा बच्चों की रक्ता सम्बन्धी वार्ते बतलाई गरीं है। मद्यपान पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। इस धर्म में नीतिवाद पर भी जोर दिया गया या।

इस्लाम की विशेषतायें

यह वार्मिक जिंदताओं से मुक्त या। इसमें विविध विधि-विधानों का अभाव या। इसके अतिरिक्त इसमें मिन्द्र तया मूर्ति, पुजारी तथा पुरोहित के लिये स्थान नहीं था। यह पैगम्बरी धर्म या जिसमें किसी मध्यस्य की आवश्यकता नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है—मुसलमानों में "अळूत" जैसी कोई न्वीज नहीं है। धन या जन्म के आधार पर उसमें वर्गीकरण नहीं है बल्कि सभी समान हैं। हों, प्रायः सभी धर्मों के जैसा उनमें भी

दो सम्प्रदाय हैं। मुहम्मद के मरने के बाद उत्तराधिकार की समस्या पैदा हुई एक दल उनके दामाद तथा दत्तकपुत्र अली का समर्थक या जो शिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा दल निर्वाचन का पद्धाती या जो सुन्नी कहलाया। दूसरा ही दल विजयी हुआ और मुहम्मद के मित्र अनुवकर निर्वाचित हुये। फारस शिया सम्प्रदाय के और अरव सुन्नी सम्प्रदाय के प्रधान केन्द्र रहे हैं।

इस्लाम की प्रगति

संसार के इतिहास में अरबों की विजय एक अपूर्व घटना है। उन्होंने उस समय की लगभग आधी दुनिया पर प्रमुख स्थापित कर लिया। मुहम्मद साहब का आदेश या कि इस्लाम घर्म का खूब प्रचार, किया जाय। उनके अनुयायियों ने इस आदेश का बड़े उत्साह तथा उल्लास के साथ पालन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाने लगे। वे अरबों के वार्मिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के नेता थे। उनके योग्य तथा सफल नेतृख में अरबों ने पूर्व और पश्चिम होनों दिशाओं में अद्भुत विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य का प्रसार इतनी तीव गति से हुन्ना कि हिजरी की प्रथम सदी में ही यानी ७२२ ई० तक पिरेनीज पर्वत से



चित्र ४७

चीन तक इसका प्रसार हो गया। अरब साम्राज्य स्पेन से लेकर उत्तरी अफ्रीका तथा मंगोलिया की सीमा तक फैल गया। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महादेशों में

इसकी शालाएँ फैत गईं। एशिया में अरब के सिवा सीरिया, मेसोपोटेमिया, आरमीनिया, सिन्ध और फारस, अफ़ीका में मिश्र, त्रिपोली, अलबीरिया, ट्यूनिस तथा मोरको और यूरोप में स्पेन के देश अरब साम्राज्य के अंग थे।

६६१ ई॰ में चौये खलीफा की मृत्यु हुई। उस समय तक साम्राज्य की राजधानी मदीना में थी। ६६१ ई० से ७४६ ई० तक उम्मैयद वंश का शासन था। इस वंश के खलीफों ने दमिस्क में राजधानी स्थापित की थी। यहाँ से यूरोप, एशिया तथा श्रफ्रीका तीनों महादेशों की निगरानी की जा सकती थी। अब तक खलीफाओं की शक्ति में श्रपूर्व वृद्धि हो गई यी । इतिहासकार गिवन के शब्दों में "हिजरी की प्रयम सदी के श्रन्त में संसार के सम्राटों में खलीफा सर्वशक्तिमान श्रीर बहुत ही स्वेच्छाचारी थे।" श्ररक विवय के सिल्सिले में दो सेनापतियों के नाम विशेष उल्लेखीय हैं श्रोकवा श्रीर तारीक । श्रोकवा पश्चिमी दिशा में अरवों का नेतल्व कर रहा था। वह मोरक्षो तक विजय करता हुन्ना पहुँच गया या । उसके बाद जब उसने विशाल श्रतलान्टिक समुद्र देखा तो दुल प्रकट करते हुये कहा कि अब ईश्वर के नाम में विजय करने के लिये पृथ्वी का कोई भाग ही नहीं वच रहा । दूसरा सेनापति वारीक या जो अफ़ीका होता हुआ रपेन में जा पहुँचा या। रपेन की विजय का श्रेय उसी को प्राप्त है। जिल्लाहर उसी के नाम का स्मरण करता है। इसका पराना नाम या जानालउत-तारीक निसका अर्थ होता है तारीक का पत्यर। इसी नाम का अपभ्रंश हो गया है निवाल्टर। अरबों की इस तीव गति के कारण क्या थे ! इसके कई कारण थे। प्रधान कारण तो या उनकी घार्मिक मावना। एक घार्मिक मगडे के नीचे आने से समी अपूर्व एकता के सूत्र में आवद् हो गये और कन्ये से कन्ये मिलाकर धर्म के नाम पर लंद रहे थे। साथ ही अरव की मौगोलिक स्थिति के कारण वे उत्तम कोटि के सैनिक होते ये। अतः युद्ध-प्रियता उनकी एक लास विशेषता यी। बढ़ती हुई जनसंख्या तया आर्थिक दूरवस्या के कारण राजनीतिक प्रसार के लिये उन्हें प्रेरणा मिली हुई थी। फारस और यूरोप की कमबोरी से भी उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ या। रोमन साम्राज्य श्रीर सास्सानी राज्य दोनों ही पारस्परिक युद्ध के कारण कमजोर हो गये थे श्रीर इससे श्ररववासियों ने विशेष लाम उठाया । जनता की मनोइति उनकी सफलता में सहायक सिद्ध हुई । जनता स्वेन्छाचारी शासकों तथा स्वन्छन्द पुरोहितों के श्रत्या-चार से पीइत यी । श्रतः श्रपनी स्थिति में परिवर्तन के लिये वेचैन तथा सुश्रवसर की ताक में यी । श्रन्तिम कारण या इस्ज्ञाम का जनतंत्रात्मक सन्देश जिस से सर्वसाधारण इसके प्रति आकर्षित हये थे। श्ररबों की पराजय

७१६ ई॰ तक तो अरववासी लगातार विषयी होते रहे श्रीर त्फान के समान श्रागे बढ़ते गये । किन्तु इसके बाद उन्हें दो बार बुरी तरह पराजित होना पड़ा जिससे उनकी प्रगति सदा के तिये रक गई। यूरोर वाले उन्हें से रासीन कहते ये जिसका अये होता है रेगिस्तान के निवासी। उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुन्तुनिया पर आक्रमण किया। लेकिन ७१७ ईं॰ में सम्राट् लियो तृतीय ने उन्हें लोहे के चने चववा दिये। पराजित और लिंकत हो वे अपना-सा मुँह लिये वहाँ से चुपके लिसके। परिचमी यूरोप में, दिच्यी फांस में वे अपना सिका जमाना ही चाहते ये कि ८३२ ई॰ में ट्रस्ं के युद्ध में फांक जाति के राजा चाल्समार्टल ने उनके छुनके छुड़ा दिये। इस युद्ध का युगान्तकारी परिणाम हुआ। एक इतिहासकार के मतानुसार "ट्रसं के युद्ध में अरबों ने उस समय सारी दुनिया का साम्राज्य अपने हाथ से लो दिया जो इनकी मुद्धी में आ चुका या।" अब पीरेनीज से आगे बढ़ने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। यदि वे कहीं विवयी होते तो यूरोप का ही नहीं, सारी दुनिया का इतिहास कुछ मिल होता।

श्रव पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि श्रदबों की निरन्तर-विजय का सिलिसिला क्यों टूटा ! उनकी श्रवाब प्रगति में बाधा कैसे उपस्थित हुई ! इसके कई कारण हुये । श्रदबों की प्रगति श्रपनी चरम सीमा तक पहुँच गई यी श्रीर श्रव तक उनकी सर्वोत्तम शक्ति तथा .उत्साह का उपयोग हो चुका या । फ्रांस में उनकी संख्या मी बहुत कम थी श्रीर वे श्रपने शासन-केन्द्र से श्रत्यन्त दूर हो गये थे । उन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिल रही थी क्योंकि वह मध्य एशिया को विजित करने में बहुत ही ब्यस्त यी ।

विजितों के प्रति व्यवहार

प्रारम्भिककाल में विजित प्रदेशों की सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट करना, लूट-मार या रक्तपात करना अरववासियों का प्रधान उद्देश्य नहीं था। हाँ, वे इस्लाम धर्म का प्रचार करना अवश्य चाहते थे। अतः विजित जातियों के सामने तीन वातों में एक बात स्वीकार करनी पड़ती थीं। ये तीनों थीं—कुरान, कर और मृत्यु। गैरमुस्लिम जाति से जिया नामक कर लिया जाता था। कई देशों में इस्लाम का प्रचार हुआ। उत्तरी 'श्रफ्रीका', सीरिया, श्रीर फारस में विशेष रूप से इसका प्रसार हुआ। इस काल में बहुत से ईसाइयों ने भी अपने वर्म को त्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। इसके कई कारण ये। ईसाई धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में द्वेष की मावना बढ़ रही थी। इस्लाम स्वीकार करने वालों को मुविधाएँ मिलती थीं। करों से छूटकारा मिल जाता या और राज्य में आसानी से नौकरियों मिल जाती थीं। कितने ईसाइयों को इस्लाम धर्म सहस्व और जावहारिक मालूम पड़ता था।

मुहम्मद के उत्तराधिकारी

यह ऊपर बताया जा चुका है कि ६३२ ई॰ में मुहम्मद की मृत्यु के बाद अबूबकर खलीफा निर्वाचित हुआ था। खलीफा का अर्थ उत्तराधिकारी होता है। तब से सभी उत्तराधिकारी खलीफा के ही नाम से प्रसिद्ध हुए । यह बड़ा ही गौरवशाली पद या। खलीफा धर्माचार्य तथा राजशासक दोनों ही था। अव्वृवकर के पश्चात् उमर तथा उस्मान खलीफा हुए। किन्तु खलीफा पद के लिये विस्तृत पैमाने पर षड्यन्त्र का भी प्रारम्भ हो गया था। उस्मान को अपने प्राण् से हाथ घोना पड़ा था और उसकी हत्या के बाद अली खलीफा बनाये गये। लेकिन वह भी क्र्रतापूर्वक मार डाला गया। तब उस्मान के वंशक गद्दी पर आसीन हुए और उमैयद वंश की नींव डाली (६६१ ई०)। अब तक साम्राज्य का केन्द्र मदीना था किन्तु उमैयद ने दिमस्क में राजधानी स्यापित की। ७५० ई० तक उम्मैयद-शासन कायम रहा। इसी वंश के शासन काल में ६८० ई० में कर्वला का युद्ध हुआ या जिसमें अली के पुत्र हुसेन सपरिवार मार डाले गये थे। मुसलमानों का युद्ध रूप या जिसमें अली के पुत्र हुसेन सपरिवार मार डाले गये थे। मुसलमानों का युद्धर्म इसी घटना का स्मारक है। शिया सम्प्रदाय वाले हर साल मुद्धर्म के रूप में हुसेन को याद करते रहे हैं।

उमै रद वंश के बाद अव्यासी वंश के हाथ में खिलाफत की वागहोर गई। इसके संस्थापक मुहम्मद साहब के चचा ब्रव्वास थे। इसने दमिस्क के स्थान पर दजला नदी के किनारे वगदाद में राजधानी कायम की। यह फारस के सम्राटों की ग्रीष्म-कालीन राजधानी थी । इस तरह फारस साम्राज्य का केन्द्र बन गया । अव्वासी खलीफाओं का • घ्यान विशेष रूप से एशिया की स्रोर स्नाकृष्ट रहा। यद्यपि स्रव्यासी शासनकाल में साम्राज्य पतनोन्मुख या और कितने अंग उसके बिखर गये, फिर भी, अरब इतिहास में यह एक गौरवपूर्ण ऋष्याय है। ऋन्वासी सम्राटों में हारूँ-ऋल रशीद का ( ७८६-८०६ ई॰) शासनकाल बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय में बगदाद नगर उन्नति, समृद्धि श्रीर कीर्ति की चरमावस्था को प्राप्त हो बुका या। यह एक दर्शनीय स्थान बन गया था। एक ग्रारव इतिहासकार के शब्दों में यह "इस्लाम की राजधानी, साम्राज्य की गद्दी, ईराक की श्रॉल, कता, सीदन्य तया संस्कृति का केन्द्र या।" इसके सम्बन्ध में सरमार्क साइक्स ने श्राने प्रत्य में बड़ा ही सुन्दर श्रीर रोचक ढंग से वर्णन किया है श्रीर वेल्स साहब ने उसके क्यन को अपनी "आउटलाइन ऑफ हिल्ट्री" नामक पुस्तक में उद्भुत किया है। हालँ-श्रत रशीद शार्तमेन का समकालीन श्रीर मित्र मी या। दोनों में बहुमूल्य मेंटों का विनिमय हुन्ना या । वैमव, कला-कौशल, विद्या, व्यापार त्रादि में वह विश्व में विख्यात हो गया और सर्वत्र उसकी चर्चा होने लगी। उसके दरबार में विश्व के बड़े-बड़े सम्राटों के राजदूत रहते थे। संसार के विभिन्न भागों से कवियों सन्तों दार्शनिकों, विद्यार्थियों तया व्यापारियों का बगदाद में बमघट लगा रहता या। वह विद्वानों तया कलाकारों का बक़ स्वागत करता था। वह मोग विलासमय जीवन व्यतीत करता या जो किसी शाहंशाह के जीवन से कम नहीं या। वह सदा ही जियों से विरा रहता या और दास उसकी

सेत्रा में प्रतिच्या तत्पर रहते थे। कितने शासकों के लिये वह अनुकरण का पात्र बन गया था।

साम्राज्य-विभाजन

लेकिन तहक-भड़क ऊपर से यी, भीतर तो मलीनता थी। पतन का बीज छिपा हुआ या। हारूँ-अल रशीद के मृरते ही साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। सीरिया, खुरासान और फारस के शासक स्वतंत्र हो गये। १०वीं सदी के अन्त तक अरव साम्राज्य तीन मागों में विमक्त हो गया। ईराक में (बगदाद) अव्वासी खलीफा, मिश्र (काहिरा) में फातिमी खलीफा और स्पेन (काहोंवा) में उमैयदं खलीफा। तुकों ने बगदाद को १०५८ ई० में अधिकृत कर लिया। २०० वर्षों के बाद मंगोलों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। काहिरा का राज्य १३वीं सदी के मध्य तक रहा। काहोंवा का राज्य ७११ से १२३६ ई० तक रहा। १२३६ ई० में कैस्टील के ईसाई राजा ने इस पर अधिकार कर लिया। स्पेन में ग्रैनेडा भी एक मुश्तिम नगर था जो १४६२ ई० तक कायम रहा। स्पेन के मुश्लिमनिवासियों को मृर कहा जाता था। बगदाद के समान काहिरा और काडोंवा भी उचकोटि की समाता एवं संस्कृति के केन्द्र थे।

साम्राज्य के पतन के कारण

श्ररववासियों की प्रगति जब पराकाच्छा पर पहुँच चुकी तो उनका पतन होना खामा-विक था। ७१७ क्रौर ७३२ ई० के युद्धों में भीषण हार हुई क्रौर वे निक्त्साह हो गये। उनकी पराजय उनकी 'कमजोरी का द्योतक यी ।' साम्राज्य श्रौर वैभव में वृद्धि के साय-साय उनके जीवन में भोग विलास की वृद्धि होने लगी। अतः जो अरजवासी साधारण तम्बुश्रों में रहकर प्रवसूमि का कठोर जीवन व्यतीत करते ये वे ही श्रब मध्य तथा वैमवमय नगरों के निर्माता श्रीर ऐश्वर्यपूर्ण राज-प्रासादों के निवासी वन गये। सत्ता श्रीर शक्ति के मद से चूर वे श्रपने प्राचीन प्राकृतिक जीवन को भूल गये श्रीर महल तथा महिलाश्री के वशीमून हो गये। अब खजूर तथा छोहारे के बंदले स्वादिष्ट पका हुआ भोजन होने लगा। श्रतः उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का हास होने लगा। रोमन तथा भारसी साम्राज्य की कई बुराह्यों के वे शिकार बन गये। स्नियों परदे में रहने लगी थीं। समाज में छोटाई-बड़ाई की भावना आ गई। सेवा माव तथा माईचारे के स्थान पर शासक मनमानी करने लगे। वे इस बात को भूल गये कि सदियों से पीड़ित जनता जन-तंत्र तथा समता के सन्देशों के ही कारण इस्लाम के प्रति आकर्षित हुई यी। पारस्परिक मतमेद श्रौर गृह-कलह के कारण श्रावों को एकता भी भंग हो गई श्रौर राष्ट्रीय भावना छिन-भिन्न हो गई। उनमें शासन-प्रबन्ध तथा साम्राज्य-संगठन के श्रानुमव का भी श्रमाव या । बगदाद में राजधानी का परिवर्तन हानिकर सिद्ध हुआ । यह साम्राज्य के केन्द्र में नहीं या । श्रतः सुश्रवसर पाकर पश्चिमी भाग श्रफीका तथा रपेन साम्राज्य से पृथक हो गये ।

केन्द्रीय सरकार की दुर्वेलता से लाम उठाकर प्रान्तीय शासकों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई। सेना में विदेशी माड़े पर मतीं किये जाने लगे जिनमें तुर्कों की संख्या पर्याप्त यी। ११वीं सदी के मध्य में इन तुर्कों ने पूर्वी प्रदेशों पर श्रपना प्रमुख स्यापित कर लिया।

अरब सभ्यता एवं संस्कृति

पृष्ठमूमि

जन यूरोप नर्वरता से मुठमेड करने में व्यस्त या तो अरनवासियों ने नड़ी ही उचकोटि की सम्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया था। उन्होंने साम्राज्य स्थापना के साथ-साथ सम्यता तथा संस्कृति के चेत्र में भी अपूर्व उन्नति की। उनमें कहरता तथा संकीर्णता का अभाव था। उनके दृष्टिकोण व्यापक थे। यूरोप के ईसाई असिहिन्सु थे। लेकिन अरव-वासियों में सहनशीलता का भाव भरा था। दूसरों से कुछ लेकर अपनाने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। विभिन्न होतों से विचारों को लेकर पचाने की उनमें विलच्चण शक्ति थी। अतः उन्होंने भारतवर्ष तथा यूनान की विचारघाराओं से बहुत सी वार्ते प्रहण की; कारस से भी बहुत कुछ सीला और उनके आधार पर सम्यता एवं संस्कृति का एक नवीन संस्कृत्य किया। सीरिया, त्येन तथा मिश्र-तीनों ही उनकी सम्यता एवं संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे। सीरिया तथा मिश्र के केन्द्र लगभग द सदियों तक चहान स्वरूप स्थिर रहे और वहाँ सम्यता व संस्कृति का प्रकाश जगमगाता रहा। यह स्मरणीय है कि इस सम्यता और संस्कृति के विकास में ललीफाओं का विशेष रूप से सहयोग रहा है।

शासन व्यवस्था

खलीफाओं की शासन व्यवस्था केन्द्रीय थी। कर लगाने की प्रया भी उपयोगी थी। गैरमुस्लिमों से जिया नामक कर लिया जाता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को मिलाने के लिये अच्छी सहकों का निर्माण हुआ। और पुरानी सहकों की मरम्मत कराई गई। अनेक नहरों, जलाशयों तथा पुलों का निर्माण हुआ। हाक व्यवस्था भी प्रचलित थी।

कला

निर्माण कला में ग्रारववासी बहुत ही निपुण थे । बोड़ के नाल के समान गोल तोरण, गुम्बज, मीनार श्रीर सुन्दर सजावट उनके निर्मित मवनों की विशेषतायें थीं । जेवसलम में श्रोमर मिस्बद, दिमश्क में उम्मैयद मिस्बद श्रीर ग्रेनेडा में श्रलहम्बरा मिस्बद ( लाल महल ) उनकी इमारतों के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं । स्पेन में कार्डोबा का मिरबद भी विश्व-विख्यात था।

विद्या

शिला, विद्या और विज्ञान के चेत्रों में अरवों ने पर्याप्त प्रगति की । १०वीं धदी में कार्डोंवा यूरोप का सबसे अधिक सम्य नगर या और यह 'संसार के आश्चर्य तया प्रशंसा

का विषय या ।' शिद्धा तथा विद्या की दृष्टि यूरोप की मक्ष्यूमि में रपेन एक शाद्दल स्थान के समान या ।

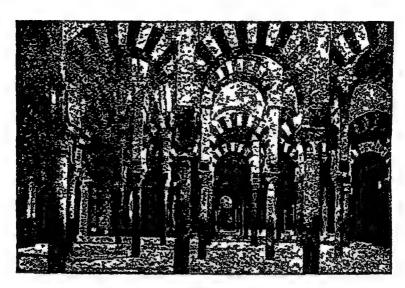

चित्र ४८-कार्डीबा का मस्जिद

वगदाद, काहिरा तया काडोंवा में वहे-बहे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे.जहाँ विधान, वर्म, दर्शन, सम्भाषण सम्बन्धी अनेक विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। सीरिया के विश्वविद्यालयों पर वार्मिक नियंत्रण अधिक था और वे मिरा से ही मिले-जुले रहते थे। काहिरा विश्वविद्यालय में १२ हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। रपेन में साम्राज्य के विमिल मागों से विद्यार्थी आते थे जिनमें ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक थी। इन ईसाई विद्यार्थियों ने यूरोप में विद्या-प्रचार में बहुत सहयोग दिया। जरबर्ट नामक विद्यार्थ सिल्वेस्टर द्वितीय के नाम से पोप के पद पर आसीन हुंआ था और यूरोप में विज्ञान तथा गिरात के प्रचार में उसने विशेष रूप से भाग लिया। विश्वविद्यालयों में विश्वाल पुस्तकालय कायम किये गये जिनमें बहुमूल्य हस्तिलिखित पुस्तकें एकत्रित की गई थीं। गरीब विद्यार्थियों को निःशुलक शिक्षा देने का प्रवन्घ था।

विज्ञान

विज्ञान के च्रेत्र में अरववासियों ने अश्चर्यवनक उन्नति की। ज्योतिष और गणित-शास्त्र का उन्होंने विकास किया। इस दिशा में उन्हें भारत के यन्यों से पूरी सहायता मिली यो। उन्होंने अंकों को मारत से हो सीखा या। दशमलव की उन्हें अञ्झी जानकारी प्राप्त बी और वीजगणित उन्हीं का आविष्कार था। उन्होंने भौतिक तथा खगाल शास्त्र और त्रिकोण्मिति का विकास किया। चिकित्सा शास्त्र में मी उनकी अपूर्व देन है। रोगों के निदान, औषि और चीइ-फाइ में वे बड़े ही प्रवीण ये। इन्नसिना (६८०-१०३७ ई०) एक विख्यात चिकित्सक था। वह इस्लामीक दुनिया का एक प्रकारह विद्वान या। उसका दूसरा नाम अविसेन भी या और बुखारा में उसका जन्म हुआ था। उसकी पुस्तकों का लौटिन माथा में अनुवाद हुआ या जिनकी बड़ी माँग थी। एक लेखक के शब्दों में "सम्भवतः किसी भी चिकित्सा शास्त्र का इतना अध्ययन नहीं हुआ है और अभी भी पूर्व में इसका उपयोग किया जाता है।" रेज (८६५-१२५ ई०) नामक एक दूसरा भी प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसने सभी रोगों के निदान और चिकित्सा के सम्बन्ध में सीरिया, अरब, ईरान तथा यूनान के वैद्यक शास्त्रों का अध्ययन किया था और अपनी चिकित्सा-प्रसाली कायम की थी। तीसरा चिकित्सक इन्नरश्द (११२६-१८ ई०) या। किन्द्र वह दर्शन के ज्ञान के लिये भी विख्यात था। उसने यूरोप की विचारघाराओं को बहुत ही प्रभावित किया है। अलब्बनी (१७३-१०४८ ई०) और अलहेयम भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अलब्बनी तो इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, गिस्तित, विज्ञान आदि विध्यों में पारंगत था। जहाँ-तहाँ वेघशालाएँ स्थापित की गई थीं। पेंडलम का-भी अरबों ने ही आविष्कार किया था।

साहित्य

विज्ञान के सिवा जीवनी, इतिहास, कविता और उपन्यास सम्बन्धी पुस्तकें भी लिखी गईं और इस तरह साहित्य के चेत्र में भी समुचित विकास हुआ। कहानी कला में अरव से लेखक बड़े ही कुशल थे। अरव रजनी या सहस्र रजनी नामक पुस्तक को पाठक बड़ी ही अभिक्षि से सर्वत्र पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरबों ने यूरोप में कागज का प्रचार कर विद्या तथा ज्ञान के प्रचार में अपूर्व सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कई यूनानी पुस्तकों का अरबी माथा में अनुवाद किया। वे यूनानी पुस्तकों यद्यपि कब न नष्ट हो गईं, परन्तु अरबी माथा में वे अभी भी वर्तमान हैं।

वाशिज्य-ज्यवसाय

वाणिज्य-व्यवसाय के च्रेत्र में भी अरववासी अप्रगाय रहे। साम्राज्य के अन्दर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता या जो बहुत ही सुन्दर तथा आकर्षक होते थे। वे सभी प्रकार की वातुओं की चीनें बनाते थे। शारान, शकर, मिट्टी के बर्तन, शीशे के पात्र, सुन्दर कपड़े और कागन बनाने में वे बड़े ही निपुण थे और रंगसानी करने तथा चमड़े के काम में भी बेनोड़ थे। व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। जमीन और समुद्र दोनों ही रास्ते से व्यापार होता या। भूमि पर केंट और समुद्र पर जहान चलते थे। अरववासी कुशल-नाविक थे। मिश्र से एक जंगी बेड़ा मेनकर साइप्रस पर अधिकार किया गया वा जो उनकी पहली सामुद्रिक विजय थी। कुस्तुन्तुनिया पर भी सामुद्रिक रास्ते से आक्रमण हुआ था। उनके नहान मारत तक पहुँचते थे। मारत, चीन, रूस, अप्रीका तथा पूर्वी दीप-

१ डॉ॰ मैक्स मेयरहोफ

समूह से उनका व्यापारिक सम्बन्ध था। बगदाद श्रीर बुखारा जैसे प्रमुख स्थानों में मेले लगते थे जिनमें दूर-दूर के व्यापारी ब्राते थे। कृषि में मी उनकी श्रमिकचि रहती यी ब्रीर वे वैश्वानिक ढंग से खेती करना जानते थे। सिंचाई की प्रणाली से वे मली-मॉति परिचित थे।

कालान्तर में तुकों की विजय के साथ इस गौरवमय सम्यता एवं सस्कृति का श्रन्त हुआ । वे जहाँ भी गये वहाँ विनाश के बीज बोते गये । किन्तु स्पेन में उसके बाद भी इसकी ज्योति जगमगाती रही क्योंकि वहाँ उनकी पहुँच नहीं हो सकी । श्राप्त सम्यता की देन

उपयु क विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरववासियों ने मानव सम्पता व संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण माग लिया है। विज्ञान के च्रेत्र में उनकी अपूर्व देन है। चिकित्सा शास्त्र में तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। वे बड़े-बड़े खतरनाक चीड़-फाड़ का काम करते ये लेकिन अभी यूरोप के लोग पुरानी चार्मिक विधियों तथा जादू-टोनों के द्वारा ही समत्त रोगों की चिकित्सा कराते ये। यूरोप के अन्धुयुग में काडोंवा का राज्य प्रकाश-स्तम्म के रूप में विद्यमान था। उन्होंने ज्ञान की ज्योति को जलाये रखा, अध्ययन की उत्सुकता को बनाये रखा और अनुसन्वान की भावना को जगाये रखा। इससे १५वीं स्त्री के पुनकत्यान के आन्दोलन के सफल होने में बड़ी सहायता मिली। इस प्रकार अरव-चासियों ने प्राचीन तथा अर्वाचीन सम्यताओं को मिलाने में एक कड़ी का कार्य किया है।

## अध्याय १६

# एशियायी वर्बर जातियाँ—हूण, मंगोल तथा तुर्क

मृ मिका

पृथ्वी के कई भागों में कुछ वर्षर खानावदोश जातियों रहती यीं । यूरोप में जो वर्षर जातियों रहती यीं उनका श्रध्ययन किया जा चुका है। इस श्रध्याय में एशिया में रहने वाली वर्षर जातियों का उल्लेख किया जायगा। इनमें तीन जातियों प्रसिद्ध थीं, हूचा, मंगोल तथा तुर्क। ये मध्य एशिया के वास के मैदानों में रहते थे। ये तम्बुझों तथा कोपिइयों में अपने दिन काटते ये और इनका मुख्य वैभव पशु तथा मेड ये। जब आबादी की वृद्धि या अन्य कारणों से मोजन की समस्या विकट होती यी तो ये जिषरित्य चूमने-फिरने लगते थे। इन्होंने साहित्य, कला या राजनीति के विकास में कोई माग नहीं लिया है, किन्दु युद्ध कला को प्रोत्साहित किया है और सन्यता एवं संस्कृति के प्रचार में वे सहायक सिद्ध हुए हैं। इतिहास में यही उनका महत्त्व है।

#### (क) ह्या जाति

हूण जाति के लोग पश्चिमी दुर्किस्तान श्रीर उसके श्रास-पास रहते थे। कई सिंद्यों तक कष्टपूर्ण जीवन विताने श्रीर शात रहने के बाद वे इघर-उघर घूमने-फिरने लगे श्रीर लूर-पाट, मार-काट करना उनका प्रधान पेशा बन गया। जहाँ मी उनका त्फानी घावा होता या वहीं विनाश तया विध्वंस का भी दौरा होता या। सर्व प्रयम उन्होंने चीन पर घावा बोलना शुरू किया या किन्तु उनसे बचने के लिये चीनी सम्राटों ने सुप्र-सिद्ध विशाल दीवार का निर्माण कराया। जब चीन में उनका कोई बस न चला तब वे श्रन्य दिशाशों की श्रीर सुड़े। उनकी एक शाखा बोलगा पार कर यूरोप पहुंची श्रीर रोम साम्राज्य में नत्पात मचाने लगी। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने एशिया के भी कई देशों पर श्राक्षमण किया। ध्वीं श्रीर ६वीं सदी में भारत उनकी वर्वरता का शिकार हुश्रा था। वे श्वेत हुण कहलाते थे। भारत में उस समय गुर्तों का शासन था। ४५४ ई० में हूणों के एक जत्ये ने श्रफ्गानिस्तान होता हुश्रा पंजाव पर घावा बोल दिया। स्कन्दगुप्त ने उनका सामना किया श्रीर उनकी मिट्टी पलीद कर दी। श्रव लगमग श्राधी सदी तक मारत की श्रोर ताकने की उनकी हिस्मत नहीं हुई।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>भ्रमग्रशील

लेकिन मध्य एशिया में उनकी नौंच-खसोट जारी रही। उन्होंने कितने नगरों श्रीर, आमों को नष्ट किया श्रीर सहस्रों व्यक्तियों को तलवार के बाट उतार दिया। ईरान के सम्राट फीरोज की उनसे मुठमें इर्ड जिसमें सम्राट को अपना प्राण तक गँवाना पड़ा। इन सफजताश्रों से उत्साहित होकर हूणों ने पुनः भारत पर चढ़ाई करने का साहस किया श्रीर पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ प्रान्तों पर श्राधिपत्य कर लिया। उनका सरदार तोरमान गान्धार का राजा था। उसने मालवा तक बावा बोल दिया। भानुगुप्त ने सामना तो किया किन्तु विजयश्री हाय नहीं लगी।

तोरमान के बाद उसका लड़का मिहिरकुल बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसमें निर्देग्यता कूट-कूट कर मरी थी। वह कृतम्न तथा श्रसिह्ण्यु भी बढ़-चढ़ कर था। उसने स्थालकोट में अपनी राजधानी बनायी। उसने उत्तर कालीन गुप्त सम्राटों को बड़ा ही तंग किया। अन्त में यशोधर्मन ने उसके छुक्के छुड़ा दिये और हूणों को देश से बाहर निकाल दिया। ५६५ ई० में तुकों भ्रीर फारसवासियों की सम्मिलित शक्ति ने हूणों को हराया भ्रीर अब वे निःशक्त हो गये। भारतवर्ष में जो हूण रह गये ये वे कालान्तर में यहाँ की जातियों में घुल-मिल गये।

#### (ख) मंगोल जाति

#### भूमिका

चीन के उत्तर में मंगोलिया एक देश था जहाँ के निवासी मंगोल कहे जाते थे।
मंगोल के श्रतिरिक्त तातार श्रादि कुछ अन्य खानाबदोश जातियों भी रहती थीं। इन लोगों
का जीवन बड़ा ही कप्टमय था। श्रतः वे स्वस्य श्रीर वलशाली होते थे। इन्हें किताबी
श्रान भलें ही न हो, प्राकृतिक श्रीर व्यावहारिक ज्ञान श्रवश्य ही प्राप्त था। वे युद्ध कला
में निपुण ये श्रीर बोड़ों पर सवारी करना जानते थे। किन्तु १२वीं सदी तक उनमें
किसी प्रकार का संगठन नहीं था। ११५५ ई० में तातारों के वंश में टिमोचीन नाम
का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। जो इतिहास में चंगेज खों के नाम से सुविख्यात है। वह
जैसा ही अयंकर थी वैसा ही योग्य मी। जब वह १० वर्ष का था तमी उसके पिता चल
वसे थे। किन्तु इससे वह निराश नहीं हुआ। ५० वर्षों तक उसके जीवन में कोई बड़ी
घटना नहीं हुई। १२०६ ई० में, जब उसकी अवस्था ५१ वर्ष की हो रही थी, मंगोलिया की समी जातियों ने मिज़कर उसे अपना नेता निर्धारित किया और खा (सम्राट)
की उपाधि से अलंकृत किया। इस प्रकार मंगोल खातियों को संगठित करने का एकमात्र अय चंगेज खा को प्राप्त हुआ। अब एक नेता के अधीन एकत्र हो मंगोलों ने अपनी
त्कानी विजय-यात्रा प्रारम्म की।

#### चंगेज खाँ

चंगेज सीजर तया सिकन्दर की भेगी का लड़ाकू एवं विजेता या। किन्तु क्रूरता

में वह अपना सानी नहीं रखता या। उसने एक निशाल निश्व-निस्थात सेना मुसंगठित किया। अश्व सेना को छोटे-छोटे वर्गों में निमक्त कर दिया और सैनिकों में निलदान की भावना भर दी। अब उसने एशिया तथा यूरोप के भूमागों पर एक मीषण बवंडर के समान प्रस्थान किया। उसकी निक्यों का उल्लेख करने के पूर्व तत्कालीन राजनी-तिक स्थिति का अवलोकन करना आवश्यक है।



चीन में तांग वंश के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हो जुकी थी। मारत में गुंलाम वंश का शासन था। फारस और मेसोपोटेमियों पर खारजम के मुसलमानों का ग्रविकार या और समरकन्द उनकी राजधानी थी। दगदाद में खलीफा का शासिहीन शासन था। समरकन्द और दगदाद के पश्चिम में सेल्जुक दुकें और मिश्र तथा फिलि-स्तीन में सलादीन के वंशज राज्य कर रहे थे। इन तुकों में फूट फैली हुई थी। धर्म-शुद्धों का श्रन्तिम अवस्था में पदापंश हो रहा था। फोडरिक द्वितीय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। फास में नवें लुई का राज्य था। कुल्लुन्तुनियों में पूर्वी रोमन साम्राज्य की तृती बोल रही थी।

चरीन चीन और मंजूरिया को निजय करता हुआ पेकिंग तक पहुँच गथा। खारलम के शाहों को उसके सामते मुक्ता पड़ा और उनकी राजधानी समरकन्द मटिया-मेट कर दी गई। जलालुद्दीन का पीक्षा करते हुए वह मारत की सीमा तक पहुँच गया था। किन्त सीमायवश देश के अन्दर प्रवेश न

चित्र ४६—चंगेज खॉ

कर सका । उसने रूस पर भी चढ़ाई की और कीफ के ड्यू क को पराजित किया । इस तरइ उसने एक विस्तृन साम्राज्य स्थापिन किया जो परिचम में कृष्ण सागर से पूरव में प्रशान्त महासागर तक फैता था । उसकी राजवानी कराकुरम में स्थापित थी । इस प्रकार प्रतिभाशासी तथा भवंकर जीवन व्यतीत करते हुए ७२ वर्ष की उम्र में १२२७ ई० में वह काल के गात में चता गया ।

यह पहले ही कहा गया है कि चंगेज एक कर् और मयंकर व्यक्ति या किन्दु उसे आधुनिक मापदयह से नहीं तौलना चाहिये। क्रुता केवल उसी की एक विशेषता नहीं थी, बल्कि तत्कात्तीन विश्व में प्रायः सभी शासकों का यह एक प्रधान गुण था। खानाबदोश होने के कारण उसे नगरों तथा बस्तियों से स्वामाविक ही घृणा थी। ब्रतः उसने उन्हें बुरी तरह नष्ट किया। खारजम के मुस्लिम राज्यों में उसने डंके की चोट से मीषण उत्पात मचाया था क्योंकि शाह ने उसके राजदूत को कत्ल करवा दिया था। इन अवगुणों के होते हुए भी उसमें कई गुण थे। वह सफल विजेना के अतिरिक्त कुशल शासक तथा संगठनकर्ता भी था। स्वयं साद्धर नहीं होते हुये भी उसने लेखन कला को प्रोत्साहित किया। साम्राज्य विस्तार के चलते एशिया तथा यूरोप में घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हुआ और व्यापारिक विकास तथा विचारों के आदान-प्रदान में सहायता मिली। सम्यता तथा संस्कृति के द्वेत्र में यही मंगोलों की देन रही है।

चगेज के उत्तराधिकारियों ने उसके कार्यों को जारी रखा। उसके मरखोपरान्त उसका पुत्र स्रोगताई सम्राट हुआ। उसने चीन पर पूर्ण रूप से स्रिधिकार स्थापित किया



चित्र ४०

श्रीर सावूताई के नेतृत्व में यूरोप में एक विशाल सेना मेजी। रूस पर श्राधिपत्य स्थापित हुआ। पौलेंड तथा जर्मनी मी नत-मस्तक हुए। फ्रीड्रिक द्वितीय ने भी मंगोलों का लोहा मान लिया। इसी लगातार विजय की घड़ी में (१२४० ई०) में श्रोगताई का प्राण्यान्त हो गया श्रीर पश्चिमी यूरोप मंगोलों की रौंद से बच गया। १२५१ ई० में मंगू खों सम्राट हुआ। उसने श्रपने माई कुबलई खों को चीन का शासक नियुक्त किया श्रीर तिब्बत पर भी मंगोल-प्रमुख स्थापित किया। १२५८ ई० में उसके दूसरे माई हुलागू खों ने बगदाद को घराशायी कर दिया, लाखों व्यक्तियों को तलवार के घर खतार दिया श्रीर श्रकृत घन-दौलत को हड़प लिया। मंगोल अब मिश्र पर घावा बोलना चाहते ये किन्तु फिलस्तीन में ही १२६० ई० में मिश्रियों ने उन्हें बुरी तरह हराया श्रीर श्रव वे पतनोन्मुख हो गये।

नुबलई सी ( १२५६-६० ई० )

१२५६ ई० में कुनलई लाँ को सम्राट ननाया गया | किन्तु चीन में ही उसकी विशेष म्नामिक्य पी | उसने प्राचीन राजधानी कराकोरम को छोड़कर पेकिंग में नथी राजधानी स्थापित की | उसने चीन में युवान नामक एक नवीन राजवंश मी चलाया को १३६८ ई० तक कायम रहा | उसने म्राज्ञाम म्रोर वर्मा को म्राने साम्राज्य में मिलाया म्रोर बापान तथा मलयेशिया को जीतने का प्रयास किया | किन्तु वह सफल नहीं हुन्ना क्योंकि मंगोल खल-युद्ध से म्रपरिचित थे |

कुबलई लॉ का शासन चीन के इतिहास में एक महान् अध्याय है। मंगीलों के



इतिहास का भी यही एक स्वान पृष्ठ है। उसने बनहित के कई कार्य किये। एक इम्पीरियल एकेडमी स्यापित हुई। वैंक-नोट की प्रणाली चलायी गई श्रीर पीली नदी में क्यापार का कार्य शुरू हुआ। श्रावागमन के साधनों में सुविधाएँ प्राप्त हुई। साम्राज्य के अन्दर काफिलें कहीं भी वे रोक्टिंक श्राते-बाते थे। अनेक नहरों का निर्माण हुआ जिनके द्वारा नदियों और प्रमुख नगर एक दूसरे से मिला दिये गये। नहर-निर्माण के फलस्वरूप भूमि का अधिकांश भाग उपजाक बन गया और

चित्र ५१ — कुत्रलाई खॉ श्रिष्ठिकांश भाग उपजाक बन गया श्रीर उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो गई। अनेक सड़कें उन्नत बनायी गई। निदयों पर अनेक पुल भी बनाये गये। देश के आयात-निर्यात में तरक्की हुई और कई नगर मालोमाल हो गये। उपने विदेशी यात्रात्रों को भी प्रोत्साहित किया जिनके बदौलत यूरोप की चीन में श्रमिकचि बढी। इस तरह उसके राज्य काल में चीन की भौतिक उन्नति हुई श्रीर शासन कार्य में उसने न्याय तथा निष्यच्चता का परिचय दिया। उसने राजनीतिक प्रणाली तथा घार्मिक विधि-विधानों में इस्तच्चेप नहीं किया। १२६० ईं० में इस योग्य सम्राट का देहान्त हो गया।

मंगोलों का पतन

यह पहले ही कहा गया है कि १२६० ई० से मंगोल पतनोन्मुख हो नये। कुनलई खीं की मृत्यु के साय ही मंगोल साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न हो गया। यह पाँच भागों में विभक्त हो गया।

(१) चीनी साम्राज्य—इसमें चीन, तिन्त्रत, मंगोल, मंचृरिया और कोरिया शामिल थे। (२) साइवेरिया का साम्राज्य। (३) रूस, पोलैंड तथा हंग्री का स्वर्ण-राज्य। (४) इललान साम्राज्य—इसमें एशियामाइनर, फारस तथा मेसोपोटेमिया सम्मिलित थे। (५) चगताई साम्राज्य—इसका केन्द्र तुर्किस्तान में था। इसे तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं।

इस प्रकार १२वीं सदी के अन्त तक मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। यह अदी साम्राज्य से भी अधिक विस्तृत था। पश्चिम में विश्वला तथा हैन्यूव नदी से पूरव में प्रशान्त महासागर तक और उत्तर में आकंटिक सागर से दिल्ला में भारस की लादी और हिमालय पहाड़ तक इसका विस्तार था। मगोलों की निरन्तर विजयों का तत्कालीन घर्म-युदों पर बड़ा प्रमाव पड़ा। ईसाई तथा मुसलमान अपनी-अपनी रत्ना की चिन्ता करने लगे जिससे युद्ध की गति में शियिजता आ गई। मुस्लिम राज्यों की शक्ति का हास हुआ, बगदाद भूमिसात हो गया और अव्वासी राजवंश की समाप्ति हो गई। परन्तु मंगोलों की सम्प्रता एवं संस्कृति की नींव इद नहीं थी। अता कालान्तर में वे स्वयं अपना अस्तित्व लो बैठे। १३६८ ई० में यूनान वंश का अन्त हो गया और पूर्वी एशिया में उन्होंने चीनियों में मिलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने पश्चिमी एशिया में मुसलमानों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म अहण कर लिया। दिल्होंने पश्चिमी एशिया में मुसलमानों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म अहण कर लिया। दिल्होंने लो थे। यूरोर के मंगोलों ने वहाँ के निवासियों में मिलकर ईसाई धर्म मान लिया। १५वीं सदी में रूस ने अपनी स्वतंत्रता ही घोषित कर डाली।

मार्को पोलो की यात्राएँ

कुत्रलई लॉ का राज्य काल एक अन्य घटना के लिये भी प्रसिद्ध है। उसके राज्य

१ इस्लाम प्रहरा करने के बाद मंगील मुगल कहलाने लगे।

में वेनिस नगर के दो व्यक्ति निकोलो पोलो और मेफियो पोलो असण करने आये थे। १२६६ ई० में जब वे अपने देश को लौटने लगे तो खाँ ने उनके द्वारा पोप के पास एक सन्देश मेजा। सन्देश यह या कि पोप एक सौ पादरी विद्वानों की उसके दरबार में मेजे जो ईसाई वर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकें। किन्तु उस समय रोम में पोप या ही नहीं और एशिया का महान् सम्राट् ईसाई होने से बच गया। कुछ समय के बाद बब एक पोप की नियुक्ति हुई तो उसने दो होमिनीकन मिचकों को मेता। भिचकों के साथ निकोलो पोलो, मेफियो पोलो और निकोलो के पुत्र मार्को पोलो ने भी प्रस्थान किया श्रीर स्थल मार्ग से भ्रमण किया। फिलिस्तीन, श्रामीनिया, मेसोरोटेमिया, फारस, बल्ल, काशगर ब्रादि स्थानों को पार करते हुए वे चीन में प्रधारे। खाँ की ब्राजा मुनर्ण-पट पर खुदी हुई यी बिसे उन्होंने यात्रा में अपने साथ ते लिया था। यही ब्राजापत्र प्रवेश-पत्र का काम देता था। चीन पहुँचने पर मार्को पोलो ने लाँ को बड़ा ही प्रमावित किया श्रीर १६ वर्ष तक उसके राज्य में रहा । खाँ ने उसे कुछ काल के लिये प्रांतीय शासक भी बना दिया या । उसने सुमात्रा, जावा, वर्मा आदि देशों में भ्रमण भी किया । १२६५ -ई॰ में वह समुद्र मार्ग से वेनिस लौटा । सुमात्रा, दिस्तृषी भारत, फारस तथा कुस्तुन्तुनिया म्रादि देश वापसी यात्रा में मिले हुए थे। किंद्र १३वीं सदी के मन्त तक वह किसी सामुद्रिक युद्ध में पकड़ा गया और वंदी यह में मेच दिया गया । इसी वंदी-यह में उसने अपनी पूर्वी यात्रा के अनुमनों को पुरतक के रूप में लिपिबद कर डाला जो "मार्कोनोलो की यात्रा" के नाम से विश्व-विख्यात है ! यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुई ! इसके ब्रध्ययन से कोलम्बस ब्रादि अनेक नाविको तथा साहसिकों को सामुद्रिक यात्राएँ करने के लिए प्रोत्साहन मिला। इन यात्राझों के फलस्वरूप पूर्व तथा पश्चिम का संपर्क बढ़ा । वस्तुतः इसी समय से पूर्व में श्रीर खासकर चीन में पश्चिम की श्रिमिक्चि दीख पड़ने लगी।

# तैमूर लंग

१४वीं सदी के अंत में (१३६६-१४०५ ई०) तैमूर लंग नाम का एक मंगील विख्यात हुआ। वह भी चंगेज लॉ के समान उत्साही लड़ाक् तथा अत्याचारी था। वह सहाँ पहुँचता था वहाँ ही विनाश का पहाड़ दाता जाता था। उसके दिल में लेश-मात्र दया नहीं मालूम पड़ती थी और नर-मुपडों के स्तूप बनाने में वह बड़ा आनन्द अनुभव करता था। उसने चीन की महान् दीनार से मास्को तक के भूभागों को हड़र लिया। १३६८ ई० में उसने दिल्ली तक घाना किया और हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। १४०२ ई० में उसने अंगोरा के युद्ध में टकीं के सुल्तान को पराजित किया और मिश्र के सुल्तान को भी उसके सामने सुक्ता पड़ा। अंत में वह चीन पर हाथ

साफ करने की योजना बना ही रहा या कि १४०५ ई० में नियति ने उसकी सारी आशाश्रों पर पानी फेर दिया। उसका प्राणान्त हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव

मंगोलों की एक शाला ने बाबर के नेतृस्त में १५२६ ई॰ में भारत में एक साम्राज्य की नींव दी बो दो शताब्दियों तक फूजता-फलता रहा । बाबर श्रपनी मों के पच्च से मंगोल श्रीर पिता के पच्च से तुर्क था। इस साम्राज्य की चर्चा यथा स्थान पर की जायगी। श्रव यहाँ सम्यता एवं संस्कृति के च्वेत्र में मंगोलों की देन पर विचार करना उपयुक्त होगा। मंगोलों की देन

मानव समान को मंगोलों की देन के सम्बन्ध में ययास्यान उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ बहुत ही संबेप में उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। वे कूर श्रीर श्रायाचारी तो ये ही जिन्होंने खून की नदी बहाई, नर-मुखडों के पहाड बनाये और नगरों को भूमि-सात् किये; किंतु वे कोरे जंगली नहीं ये। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया श्रीर इसमें शांति भी स्थापित रखी। व्यवस्था का भी कोई श्रमाव नहीं या। एशिया तथा यूरोप के बीच जो सम्पर्क श्रंत होने पर या वह निकटतर हो गया श्रीर सामुद्रिक यात्रा तया व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उन्हीं के द्वारा श्रानेयाल, मुद्रणकला तया दिशास्त्वक यंत्र का यूरोप में प्रचार हुन्ना। उन्होंने बगदाद की खिलाफत का श्रंत कर दुर्की साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने श्राधुनिक रूस की उन्नति के लिये भी रास्ता साफ कर दिया। भारत के मुगज सम्राटों के राज्य-काल में कला-कौशल की खूब उन्नति हुई श्रीर भारतीय सम्यता तया संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। इस तरह सम्यता के नर्जर शरीर में मंगोलों ने नव-जीवन का संचार किया। सबसे बड़ी बात तो यी उनकी सिहेक्प्राता। सत्य कही नाने वाली नातियाँ वर्मान्वता का शिकार हो रही यों श्रौर वर्म के नाम पर रक्त-वारा वहा रही थीं। उस समय भी वर्षर मंगोलों ने सिह्याता की नीति अपना कर सम्य लोगों का पय-प्रदर्शन किया । उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार दुनियाँ के तीन महान् धर्मी --बौद, ईसाई तथा इस्ताम को प्रहण कर अपनी सहनशीलता का परिचय दिया।

## (ग) तुर्क जाति

मूमिका

दुर्क लोग गोबी मक्सूमि के आस-पास तुर्किस्तान में रहते ये और वे बंबारे का बीवन व्यतीत करते ये। घीरे-घीरे उनमें सम्यता का प्रचार होने लगा या। द्वीं सदी तक उन्होंने अपना एक राज्य कायम कर लिया या। उसमें बौद्ध, ईसाई तया इस्लाम धर्म का भी प्रचार हुआ या किंद्र इन घर्मों के प्रभाव से उनमें उदारवादिता का संचार नहीं हुआ। मंगोलों के दबाव और विषम भौगोलिक स्थिति के कारण उन्हें पश्चिम तथा

दिच्ण की श्रोर बढ़ने के लिये बाध्य होना पड़ा । श्रतः एक श्रोर श्रफ्गानिस्तान तथा भारत तक श्रोर दूसरी श्रोर पश्चिमी एशिया श्रोर दिच्ण-पूर्वी यूरोन तक उनकी पहुँच हुई ।

गज़नवी तुर्के .

पश्चिमी एशिया में पहले वे बगदाद के खलीफाओं की सेना में मर्ती होने लगे में श्रीर बाद में उन्नित करने लगे। ६६२ ई० में अलप्तगीन ने गननी में एक राज्य कायम कर लिया। चुनुक्तगीन ने राज्य की शक्ति को श्रीर मी बढ़ाया। इसी वंश में महमूद नामक प्रसिद्ध विजेता हुआ बिसने मारत पर १७ बार चढ़ाई की यी। लेकिन वह कोरा सैनिक ही नहीं या, विद्या प्रेमी मी या। अलबक्ती जैसे वैज्ञानिक श्रीर फिरदौसी बैसे कवि उसी के दरनार में विराजमान थे।

इन तुकों का एक फिरका सेल्जुक तुर्क कहलाता या। सेल्जुक एक तुर्क सरदार का नाम या निसके वंशानों ने खलीफाओं के राज्य का अन्त कर अपना राज्य स्यापित किया। खलीफाओं के शासन काल में इन लोगों ने बड़ा उत्पाद मचाया और ये बगदाद के पतन का एक कारण बने। ये लोग सुन्नी सम्प्रदाय के ये और शियाओं को फूटी आँखों मी नहीं देखना चाहते थे। इन्होंने मिश्र तथा फारस पर आधिपश्य स्थापित कर वहीं बस गये। १०७१ ई० में तुकों ने कुस्तुन्तुनिया की सेना को परानित किया और १०७६ ई० में ईसाइयों की तीर्थमूमि जेरबत्तम पर मी उनका प्रमुख स्थापित हुआ। इसी के फलस्त्रस्य ईसाइयों तथा मुसलमानों में धर्म-युद्ध का श्रीगणेश हुआ विसका विशद वर्णन पहले ही किया जा चुका है। ईसाइयों का प्रयास सफत नहीं हुआ और १६१८ ई० तक जेरबत्तम पर मुसलमानों का अधिकार अच्चुएण रहा।

त्तेकिन १३वीं सदी के मध्य में दुकों का स्वतंत्र ब्रस्तित्व मिट गया । मंगोलों ने उन्हें पराजित किया ब्रौर उन पर अपनी प्रमुता स्यापित की ।

१२वीं सदी के अन्त तक रफ्ज़ानिस्तान में गोरी वंश ने एक राज्य कायम किया।
मुहम्मद गोरी के नैतृत्व में इस राज्य ने उन्नित की और दुकीं साम्राज्य का तीसरा महान्
प्राच्याय शुरू हुआ। भारत में राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से मुहम्मद ने इस देश
पर चढ़ाई की और वह सफल मी हुआ। मारत में दुकी-अफगान राज्य की स्थापना
उसी के सतत् प्रथास का परिणाम था।

१ इसका वर्णन "मध्यकालीन भारत" नामक अध्याय में मिलेगा।

उस्मानी तुर्क

वुकों की एक दूसरी शाला यी जिसे इतिहास उस्मानी तुर्क के नाम से स्मरण करता है। उनके सुविख्यात सरदार उस्मान के ही नाम पर इस शाखा के तुर्क उस्मानी कह-लाने लगे थे। यूरोपियन लोग उन्हें ब्रोटोमन कह कर पुकारते थे। उनके प्रधान को - सुन्तान की उपाचि मिली थी। मंगोलों के निरन्तर उत्पात के समय ये तुर्क अपना देश स्रोड़ कर एशिया माइनर में जाकर बस गये। सेल्जुक दुकी की दुर्वलता के साथ उस्मानी वुकों की शक्ति क्रमशः बढ़ती गयी / १४वीं सदी के मध्य तक वे पूरे शक्तिशाली हो गये श्रीर दर्श दानियाल को पार कर यूरोप में घावा करने लगे। उन्होंने शहबेरिया तया बल्गेरिया को अधिकृत कर एड्रियानों पुल में अपनी राजधानी स्यापित की । १४०२ ई० में कुस्तुन्द्रनिया पर उनका श्राक्रमण हुआ किन्तु सारा प्रयास विफल गया। परन्तु आधी शतान्दी के पश्चात् १४५३ ई० में मुहम्मद द्वितीय के नेतृत्व में उन्हें विजय माप्त हुई और कत्तुन्तुनिया उनके अधिकार में आ गया। नगर का खूब लूर-पाट हुआ, विश्वविख्यात सन्त सोफिया के गिरले का अकृत वैभव उनके हांय लगा और इसे मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित कर डाला गया। पोप तथा सम्राट् पुन: धर्म युद्ध की दुहाई देना चाहते ये किन्तु अब तो इसके दिन लद चुके थे। इकों को सफलता का एक प्रधान कारण या उनका सैन्य संगठन । उनके ऋषीन एक संगठित सेना थी । राज्य की सेवा के लिये छोटे-छोटे स्वस्य ईसाई बच्चे मॉग लिये जाते ये और उन्हें इस्लामी तया सैनिक शिख् दी जाती थी। इन सैनिकों का दल "जेनीसिरीज" के नाम से प्रसिद्ध बा स्योंकि वे सुल्तान के लिये अपनी जान तक देने को तैयार थे। ये अपनी योग्यता तया वीरता के लिये सुविख्यात ये श्रीर तुकी सल्तनत के विस्तार में इनका बहुत बड़ा हाम रहा है।

श्रव दुर्क-शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । उन्होंने यूनान तथा मिश्र को जीता श्रीर स्वयं खलीफा की उपाधि भी प्रहण कर ली । यह स्थिति लगभग ५ शतान्दियों तक कायम रही । लेकिन १७वीं सदी से ही तुकों के पतन का प्रारम्म हो चुका था । पूरस्य प्रदेश स्वतंत्र होते जा रहे थे । प्रथम महायुद्ध के बाद १६२२ ई० में टकीं के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा तथा मुल्तान के दोनों पदों पर कुठारावात कर जनतन्त्र की स्थापना की ।

सुलेमान प्रथम (१५२०-६६ ई०)

उत्मानी वंश में सुतेमान प्रयम एक उचकीट का शासक हुआ जिसके समय में तुकीं साम्राज्य अपने विकास की पराकाष्ट्रा पर पहुँच गया। उसने हंशी तथा सायप्रस पर अधिकार कायम किया और भूमध्य सागर के पूरवी भाग पर तुकीं का आधि- यत्य स्थापित हो गया। जल शक्ति का विकास हुआ और अलजीरिया, जेनोआ तथा बेनिस उसके सामने नत-मत्तक थे। कृष्ण सागर पर भी तुकीं का प्रभाव था। इस



चित्र ४२

प्रकार साम्राज्य तथा वैभव की खूब बृद्धि हुई श्रीर सुलेमान को महान् की उराधि से विभूषित किया गया। किन्तु तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की बुराइयों को घीरे-घीरे ग्रहण कर लिया श्रीर सुलेमान के मरते ही उनके साम्राज्य की श्रवनित होने लगी। तुर्कों की देन

हूणों तथा मंगोलों की माँति तुर्क मी मयंकर लड़ाक् तथा वहे कठोर ये। वे शान्तियुक्त प्रथनों के दुश्मन ये। उनका कार्य मुख्यतः विनाशास्मक था। इस्लाम प्रहण् करने
पर वे इसके कहर प्रचारक हो गये। उनमें अर्बों तथा मंगोलों की सहिष्णुता का
अभाव था। उन्होंने इस्लाम की निन्दा कराई। इन कारनामों के होते हुए भी सम्यता
के चेत्र में उनकी देन नगएय नहीं है। महमूद, सलाउद्दीन और युलेमान जैसे युल्तान
कला-प्रिय तथा विद्या प्रेमी थे। दिल्ली के कुछ मुसलमान शासकों ने वास्तुकला को
प्रोत्साहित किया और हिन्दू-मुस्लिम शैली के प्रचार के लिये रास्ता खोल दिया।

नव सेल्जुक तुर्कों ने नगदाद पर चढ़ाई की तो इससे उसे फायदे ही हुए । नगदाद अवनित की दशा में या । अब उसमें एक नयी स्फूर्ति का संचार हुआ । शिया-दुन्नियों के आपसी मागड़े दब गये । साहित्य, विज्ञान तथा कता-कौशल की उन्नति हुई । फिर उनके प्रयास से पश्चिमी एशिया में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। अमीदारियों का श्रन्त कर किसानों को भूमि दी गई। स्थानीय चुंगी उठा दी गई श्रीर विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया।

सेल्जुक तुकों की अपेचा अशेमन तुर्क पिछुड़े हुए थे। युद्ध और सैन्य संगठन में ही इनकी विशेष अभिविच थी। प्रजाहित के लिये वे चितित नहीं होते थे। उनके साम्राज्य में वाणिज्य, ज्यापार कला-कौशजादि को समुचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन उनकी यूरोग-विजय से त्रिश्व-इतिहास बड़ा ही प्रभावित हुआ है। कुरतुन्तुनियां रोम साम्राज्य की परम्परा का उज्ज्वल प्रतीक था। अब उसका अंत हो गया। तुर्क एशियायी राष्ट्र के अंग होने के सिवाय अब यूरोपीय राष्ट्र के भी अंग वन गये। अतः विचार विनिमय का प्रसार हुआ। पूर्वी साम्राज्य से यूनानियों ने भाग कर पश्चिमी यूरोप में शरण ली और नव-जागरण को प्रोत्साहित किया। पूर्वी देशों से ज्यापारिक मार्ग अवस्द हो जाने से नवीन भौगोलिक खोजों के लिये स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

## अध्याय २०

# मध्यकालीन एशिया-भारतवर्ष

राजनीतिक दशा

हर्ष की मृत्यु के उपरान्त ७ वीं सदी-मध्य से भारतवर्ष की राजनीतिक एकता छिन्न-मिन्न हो गई ग्रोर श्रनेकों छोटे-बहे राज्य निकल पड़े। इनमें मालवा के परमार, बंगाल के पाल, कजीन के प्रतिहार ग्रोर दिल्य में राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल तया पाएड्य राजवंश विशेष प्रसिद्ध थे। गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, तोमर, गढ़वाल, राठौर, चौहान श्रोर सोलंकी सुविख्यात राजात वंश थे। ये सभी उत्तरी मारत में स्थित थे। कुछ समय तक इन चित्रय राजवंशों की बहुत घाक जमी हुई थी श्रोर सवंत्र इनकी तृती बोल रही यो। लेकिन पारस्परिक द्वेष तथा संघर्ष इनकी विशेषताएँ थीं। होयशल, काकतीय श्रोर यादव दिल्य के प्रसिद्ध राजपूत वंश थे। सभी राज्य श्रापस में लबते-कगहते थे श्रोर विदेशी श्राक्षमणों के समय भी एक कराडे के नीचे एकत्रित नहीं हो पाते थे। श्रतः वीरे-वीरे मुसलमानों ने सभी राजवंशों को परामृत कर सम्पूर्ण भारतवर्ष पर श्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया। किंद्र यह स्मरणीय है कि मध्यकालीन यूरोर में जो श्रराजकता का साम्राज्य या वैसी श्रराजकता एशिया के देशों में नहीं यी। कुछ काल के लिये मारत में गुर्जर-प्रतिहारों (७००-१००० ई०) श्रोर चोलों (६००-१०० ई०) के राज्य तो बहुत ही शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यपूर्ण ये श्रीर उनके समय में सर्वत्र शान्ति स्थापित थी।

## सांस्कृतिक दशा

च तेय राजवंशों के समय में सम्ता एवं संस्कृति की दशा प्राय: वही यी जो गुत काल में थी। सामाजिक संगठन का आघार पूर्ववत वर्ण ही या। रुढ़िवादिता की वृद्धि हो रही यी। सामंतवाद का भी विकास हो रहा था। सामंतों की महत्ता के अनुसार इसमें कई सीढ़ियाँ होती यों। सामंत, महा सामंत, सामंताधिपति, मण्डलेश्वर आदि उपाधियों से वे सम्बोधित किये जाते थे। यमं की दृष्टि से हिन्दू धर्म की प्रमुखता स्थापित हो चुकी थी। किन्तु अन्य धर्म-वाले भी स्वच्छन्द विचरते थे। हिन्दू धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय थे, शैव तथा वैष्णव। शैव सम्प्रदाय के श्री शंकराचार्य तथा वैष्णव सम्प्रदाय के श्री रामानुज प्रधान धर्मगुद थे। कला और साहित्य की उन्नति गुत काल की भाँति हो रही थी। संस्कृत माषा की प्रधानता थी। माथ तथा भारवि प्रसिद्ध विद्वान लेखक थे। अलंकार, ब्याकरण, चिकित्सा आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी गई। उत्तरी

भारत की प्रान्तीय भाषात्रों का विकास होने लगा या। हिन्दी साहित्य में यह काल बीर-गायाकाल के नाम से प्रचलित है। दिल्लियों भाषात्रों की भी उन्नित हुई। अनेक शैलियों में मिन्दिरों का निर्माण होता या और अवनेश्वर, काची, तंबोर आदि स्थानों के मिंदर बहुत ही सुन्दर बने हुए थे। मिन्दिरों में धन-वैभव का कोई ठिकाना नहीं या। मूर्तियों भी कलापूर्ण होती थीं और उनमें मावों की प्रधानता थी, आकृति की नहीं।

मुस्लिम आक्रमण् एवं विजय

इस्लाम के अभ्युद्य पर दृष्टिपात किया जा चुका है। आरतवर्ष मी उसकी छाया से वंचित न रह सका। ७१०-१२ ई॰ में पश्चिमी किनारे सिन्ध पर अरबों के आक्रमण हुए। वहाँ के हिन्दू राजा दाहिर ने उनका सामना तो किया किन्तु उसके प्रयास विफल्ल हुए। रानियों ने जौहर की शरण ली और भारत के इतिहास में यही प्रयम बौहर या।

सिन्ध अरबी के हाथ में चला गया और ८७१ ई॰ तक इस पर उनका प्रभुत्व बना रहा लेकिन गुर्वर-प्रतिहार राज्य की शक्ति के सामने उनकी दाल न गली और वे सिन्ध से श्रागे नहीं बढ सके। श्रागले पौने दो सौ वर्षों के लिये भारत निश्चिन्त हो गया। राजनीतिक दृष्टि की अपेद्धा सास्कृतिक दृष्टि से अरबों की सिन्ध-विजय अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । अरवनिवासी नहे ही गुण्याही थे । अरवी विद्वानों ने हिन्दुओं से ज्योतिष, चिकित्सा, गिष्त श्रादि श्रनेक विद्याएँ सीखीं तथा संस्कृत प्रंथीं का श्रारवी भाषा में श्रानुवाद कराया। हिन्दू विद्वानों को बगदाद में बुलाकर कई पदों पर नियुक्त किया गया। १०वीं सदी के अंत में गजनी के महमूद का भारत पर भ्राक्रमण होना शुरू हुआ। उसने ३० वर्ष के मीतर कुल १७ चढ़ाइयों की, अनेक मन्दिरों और मकानों को घंस किया श्रीर श्रक्त घन लूटा। मथुरा, वृन्दावन, नगरकोट, थानेश्वर, कन्नीन श्रादि स्यानों के मंदिरों को तोड़ने के पश्चात् १०२४ ई० में सोमनाय के सुविख्यात वैमन्न-पूर्णं मिद्र पर उसका बज्रपहार हुन्ना था। लेकिन वह मारत में शासन स्थापित करना नहीं चाहता या । श्रतः उसके श्राक्रमणों का लूट-पाट के विवा कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं हुआ। लेकिन १२वीं सदी के अतिम चरण में एक दूसरे अफगान सहम्मद गोरी के आक्रमण का प्रारंभ हुआ। उस समय दिल्ली तथा अजमेर में चौहान वंश और कनीन में राठीर वंश का शासन स्थापित या। पहले वंश में पृथ्वीरान श्रीर दूसरे वंश में जयचन्द प्रसिद्ध राजा हुए थे किन्दु इन दोनों में घोर शत्रुता थी। गोरी ने इस स्थिति से लाम उठाया। पहले हिन्दु म्रॉ ने मुसलमानों के छुक्के छुड़ा दिये किन्तु दया के वशीमूत

<sup>&#</sup>x27; अपनी मान-प्रयादा की रचा के हेतु खेच्छा से अग्नि में भरमी भूतहो जाना। यह प्रथा राजपूत खियो-मे प्रचलित थी। पति की मृत्यु के वाद अग्नि में भरमीभूत हो जाने को सती कहा जाता है।

हो उन्होंने अपने शत्रुश्रों को कुचल नहीं हाला । अतः अवसर पाकर आक्रमण्कारियों ने पुनः सिर ठठाया । ११६२ ई० में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ । इस बार युसल-मानों ने हिन्दुश्रों की मिट्टी पलीद कर दी; पृथ्वीराज पराजित हुए । मुस्लिम राज्य

अब मारत पर इस्लाम का मी टीका लग चुका । मुस्लिम राज्य की नींव पड़ गयी । १२०६ ई० से १७६१ ई० तक यानी ५५० वर्षों तक मारत पर उनका शासन अनुगण बना रहा । मारत के इतिहास में १२०६ से १५२६ ई० तक के समय को तुर्वी-अपनगान सल्तनत काल और १५२६ से १७६१ ई० तक के समय को मुगल काल कहा जाता है ।

प्रयम काल में ५ वंशों के मुसलमानों ने शासन किया। कथित दास वंश. खिलजी वंश, तुग्लक वंश, सैयद वंश श्रीर लोदी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन या। इस वंश में अल्तमश तया बल्बन प्रसिद्ध राजा हुए। अल्तमश ने बगदाद के खलीका की प्रसता स्वीकार की। बलवन तहक-महक तथा शान शौकत के लिये विशेष विख्यात या। उसके राज्य में संप्रभी का भी श्रामाव न या। खिलाजी वंश में ब्रालाउद्दीन (१२६६-१३१६ ई०) का नाम विशेष उल्लेख-नीय है। उसके समय में प्राय: समूचे भारतवर्ष में मुसलमानों का प्रमुख जम गया । दिल्ली से देविंगरी तक उसके साम्राज्य का विस्तार या । मेवाङ विजय के समय युन्दरी पश्चिनी ने सहस्रों राजपूत कियों के साथ जौहर किया या। ग्रालाउद्दीन विजेता तो या ही. वह एक योग्य शासक भी या। उसने प्राय: सभी भ्रावस्थक वस्तुओं का दर निर्घारित कर दिया या ताकि लोगों को चीने सुविधा से मिल सकें। तुगलक वंश मे मुहम्मद दुगलक विशेष रूप से स्मरणीय है। उसमें गुणों श्रीर ख्रवगुणों, श्रन्छाइयों तया बुराइयों का विचित्र मिश्रण या । वह एक श्रोर विद्वान तथा दयालु या तो दूसरी श्रोर श्रघीर तथा निद्यी । उसने सोने-चाँदी की जगह ताँवा का सिक्का चलाया श्रीर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली । किन्तु, अपने प्रयास में वह असफल रहा । इसी वंश के समय में तैमर लंग का मारत पर ब्राक्रमण हन्ना था। अब मुस्लिम राज्य निःशक्त होने लगा या । सैयद और लोदी वंश के समय केन्द्रीय शक्ति सहद नहीं रही । १५२६ ई॰ में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इंब्राहीम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव खड़ी की । इस तरह ३२० वर्षों के पश्चात दिल्ली की सल्तनत का सूर्य अस्त हो गया ।

दिन्णी भारत के स्वतंत्र राज्य

सल्तनत काल में दिल्ला मारत में दो प्रिष्ठ स्वतंत्र राज्यों की स्यापना हुई यी, बहुमनी का मुस्लिम राज्य श्रीर विजयनगर का हिन्दू राज्य । मुहम्मद तुगलक के राज्य काल में इनकी स्थापना हुई थी। इसन गंगू नामक अफगान ने बहमनी राज्य की और इरिहर तथा बुक्का नामक दो आताओं ने विजयनगर राज्य की नींव दी थी। दोनों पड़ोसी राज्य थे किन्तु दोनों ही एक दूसरे के विरोधी थे और परस्पर लड़ाई-मिड़ाई किया करते थे।

विजयनगर की मौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नित अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। कई वंशों ने गद्दी को गौरवान्वित किया था। उनके शासन काल में कई विदेशी यात्री आये थे जिन्होंने अपने भ्रमण वृत्तान्त में विजयनगर राज्य का हाल लिख छोड़ा है। १५वीं सदी के पूर्वाई में निकोलोकोन्ती तथा अब्दुल रज्जाक नाम के यात्री पहुँचे थे। उनके लेखों से मालूम होता है कि विजयनगर विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ तथा अद्रलनीय नगर था। शासक निरंकुशता के आधार पर राज्य करते थे। किन्तु प्रजा सुबी थी। एक विशाल सेना का संगठन हुआ था। आम व्यवस्था जन समितियों के हाथ में थी। राजदरवार एक अद्भुत आकर्षक हुत्य था।

बहमनी राज्य ने भी उन्नित की लेकिन १६वीं सदी में यह पाँच टुकड़ों में विभक्त हो गया। ये न्नापस में लड़ते ये। लेकिन विजयनगर के विरुद्ध एक हो जाते थे। १५६५ ई॰ में तालीकोट के मैदान में इनकी विजयनगर के साथ मुठमेड़ हो गयी। विजयनगर की हार हो गयी श्रीर यह शक्तिहीन बन गया। बहमनी राज्य भी घीरे-घीरे मुगल साम्राज्य में विलीन हो गया।

मुसलमानी काल की सभ्यता एवं संस्कृति

सुमिका

मुस्तमानों के पहले मारत पर विदेशियों के आक्रमण हुये ये, जैसे पर्सियन, यूनानी, सीयियन, मंगोलियन और पार्थियन। लेकिन जो लोग भारत में बस गये थे वे कालान्तर में हिन्दू धर्म के अंग बन गये। हिन्दू संस्कृति एक विशाल समुद्र के समान है जिसमें अन्य विचारधाराएँ सुगमतापूर्वक मिलती रही हैं। परन्तु वह मुस्तमानों को अपने में न लपा सकी। इसका प्रधान कारण या कि भारत में इस्लाम राज-धर्म के पद पर आरूढ़ या। लेकिन यह भी तो एक सत्य है कि जहां अन्य देशों में राजनीतिक सत्ता के साय इस्लाम की भी विजय हुई वहां भारत में राजनीतिक विजय होने पर भी धार्मिक विजय न हो सकी। किर भी हिन्दू तथा इस्लामी सभ्यताएँ कव तक एक दूसरे से प्रथक रह सकती थीं! उनके बीच में कोई अभेद्य दीवार तो नहीं खड़ी की जा सकती थी। जब दोनों का सम्मेलन हुआ तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकी। विचारों के आदान-प्रदान को रोकना मानव शक्ति से परे है।

राजनीतिक व्यवस्था

वुई निरंकुशता के पोषक थे। अतः मुसलमानों ने भारत में स्वेच्छाचारी शासन

स्पापित किया | उनकी शक्ति सैन्य बल पर आधारित थी | प्रना को अधिकार नहीं या | शासक कर होते थे परन्तु वे न्यायिय भी पाये नाते थे | सुल्तान पर केवल धार्मिक वन्धन था | वे कुरान शरीफ के आदेशों को मानने के लिये वाध्य थे | अतः राज्य में सिफ्तयों तथा उल्माओं का विशेष प्रमान था | इन्होंने अलाउद्दीन तथा मुहम्मद द्वानलक नैसे शासक को बढ़ा तंग किया या क्योंकि वे धार्मिक मामलों से स्वतंत्र रहना चाहते थे | विनित्त देशों में धर्म-प्रचार के लिये मरपूर प्रयत्न होता था नो असिह्ध्याता का द्योतक था | इसने राज्य की नइ खोद दी थी | मुसलमानों की एक और त्रुटि थी नो खून-खतरे का कारण होती थी | उन्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित् कानून नहीं था | अतः षह्यन्त्र के लिये बरावर प्रोत्साहन मिलता था और दासों तक को गद्दी पर वैठने का सुअवसर मिल नाता था ।

श्राधिक व्यवस्था

राज्य की आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक थी। वाशिज्य अयार उन्नत या। भड़ोंच तथा स्रत दो प्रसिद्ध बन्द्रगाह थे। विभिन्न प्रकार के मालों का विदेशों से विनिमय होता था। भारत में उचकोटि के कपड़े बनाये जाते और माकोंगेलो ने भारतीय मलमल की मुक्तकर्य से प्रशंसा की है।

साहित्य तथा कला

मुसलमान शासकों ने विद्वानों तथा लेखकों को प्रोत्साहित किया। इस काल में अनेक मुसलमान तथा हिन्दू विद्वान वर्तमान थे। ज्योतिय, संगीत, चिकित्सा तथा घर्म सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखी गई और संस्कृत प्रन्यों का फारसी माषा में अनुवाद हुआ। फारसी और हिन्दी के संयोग से उर्दू माषा की सृष्टि हुई। फारसी राज माषा थी किन्तु हिन्दी की भी उन्नित हुई। मुसलमानों में अमीर खुसरों का स्थान स्वांच है। वह एक सैनिक होते हुये गय तथा पद्य दोनों का कुशल लेखक था। वह संगीत विद्या में भी पारंगत था। उसने दिल्ली सल्तनत सम्बन्धी एक उत्तम प्रन्य की रचना की बिसमें खिल्ली तथा तुगलक वंश का हाल लिखा गया है। वद्यहीन और मीर इसन भी प्रसिद्ध मुस्लिम कवि थे। जिया उदीन बनीं एक विख्यात इतिहासकार था जिसने 'तारीखे फीरोज शाही' नामक पुस्तक लिखी। मिनहाजुद्दीन तथा श्रम्सिराज भी इस काल के अच्छे इतिहास लेखक थे।

मुसलमानों को भवन निर्माण से मी विशेष प्रेम था। इससे वास्तु कला का विकास हुआ। दोनों सम्यताश्चों के सम्पंक ने कला को बहुत प्रभावित किया श्चीर एक नई कला का प्रादुर्माव हुआ जो हिन्दू-मुस्लिम-कला के नाम से सम्बोधित की जाती है। सल्तनत काल में श्रनेक नगर बंसाये गये जिनमे युन्दर भवनों तथा मस्त्रिदों का निर्माण हुआ। जौनपुर की श्रयला मस्जिद श्चीर दिल्ली की कुतुवमीनार, कुतुवमस्जिद तथा श्रलाई दरवाजा

विशेष प्रसिद्ध हैं। अनेक सहकें, बाग, नहरें तथा पुल बनाये गये। अलाउद्दीन ने धीरी और गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नाम से नगर बसाये। फिरोजशाह ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जीनपुर आदि नगरों को स्थापित कराया। खिलजी वंश के समय में अनेक इमारतें बनीं जो सजाबट के लिये प्रसिद्ध थीं। किन्तु मुस्लिम काल में भारकर-शिल्य का समुचित विकास नहीं हो सका क्योंकि इस्लाम ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया था। धर्म तथा समाज

इस्ताम घर्म में कुछ ऐसी विशेषताएँ यीं जो दूसरों को श्राकर्षित करती थीं। वे विशेषताऍ थों — परलता, समानता और अहैतवाद के सिद्धान्त । दूसरी श्रोर हिन्दू समाज में कुछ दुराइयाँ घुस पड़ी थीं। जाति-पाँति का बन्धन कड़ा किया जा रहा या, एक ईरवर के सिवाय और भी कितने देवी-देवताओं की उपासना होती यी और पूजा-पाठ में कृत्रिमता की अधिकता रहती थी। निम्न श्रेणी के लोग उपेचा की दृष्टि से देखें जाते थे। श्रतः वे इस्लाम के प्रति श्राकर्षित होने लगे थे। इस प्रवृति को रोकने के लिये हिन्दू-समाज में सुप्रार ब्रान्दोलन का प्रादुर्माव हुन्ना। रामानन्द, कबीर, चैतन्य, नानक, मीरा श्रादि जैसे उपदेशकों ने सुधार का नीड़ा उठाया। ये एक ईर्वर की उपासना श्रीर पारस्परिक प्रेम तथा सहयोग पर विशेष जोर देते थे। इस तरह हिन्दू घर्म में भक्ति मार्ग का जोर हुआ। इसका श्रारम्भ तो महाभारत काल में ही हुआ या जिसकी गुग् गाया गीता में वर्णन किया गया है। उसके बाद कई सदियों तक इसका प्रवाह मन्द पड़ गया या । लेकिन मुस्लिम काल में इसका पुन: अम्युद्य हुआ । इस मार्ग के पथिक सेवा तथा मेम को ही मधानता देते ये श्रीर श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार मान उनकी पूजा करते ये। मूर्ति-पूजा तथा वर्णे व्यवस्था की कहरता पर भी ये सुधारक कुठाराधात कर रहे थे। इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के बीच की लाई को बहुत कुछ भरकर एक दूसरे की निकट सम्पर्क में ला दिया।

हिन्दू समान में सती प्रया तो यी ही, ग्रसलमानों के आगमन के साथ बाल्य विवाह तथा परदा प्रया का भी प्रचलन हुआ। हिन्दू विधि-विधानों से मुसलमान भी प्रमावित हुए। उनमें भी वर्ष विभेद चल पड़ा और वे शेख, सैय्यद, पठान आदि कई शाखाओं में विभक्त हो गये।

#### वृहत्तर भारत

मृमिका

प्राचीन भारतवासी संकीर्णं तथा कूप-मर्व्हक नहीं थे। उन्होंने झन्य देशों से व्यापारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित किया। कालान्तर में उन्होंने कई स्थानों में झपने उपनिवेश भी बसाये। किन्तु उनकी उपनिवेश-स्थापना का उद्देश्य साम्राज्यवादी नहीं था। वर्त्तमान काल में मातृशूमि के लाभ के हेत्र उपनिवेशों की स्थापना होती रही है।

इससे उपनिवेशों के शोषण के आधार पर मातृभूमि की पुष्टि होती है। लेकिन भारतीयों ने ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से उपनिवेश नहीं बसाये। उनके उपनिवेशों में छीना-कपटी, नोंच-खसोट, लूट-पाट का बाबार गर्म नहीं या। वे अपनी मातृभूमि के ही समान अपने



चित्र ४३

डपनिवेशों की डलित चाहते ये और इसके लिये वे सतत् प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अपनी शान्तिपूर्ण सम्यता का प्रचार किया और असम्यनातियों को. इसका पाठ पढ़ाया। अपना उनके साम्राज्य का संगठन रक्तपात और शोषण के बहले धर्म के आधार पर हुआ था। जिस प्रकार यूनानी तथा रोमन सम्यता की छान सारे यूरोप पर पड़ी थी वैसे ही सारे एशिया पर मारतीय सम्यता का रंग चढ़ा था। इस तरह अपनी सीमा के बाहर मारत ने जो विशाल साम्राज्य कायम किया वही इतिहास में बृहत्तर भारत के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यों तो ईसा से कई सौ वर्ष पहले से इसका श्रीगरीश हो चुका या किन्तु दूसरी सदी ईं पू० से सातवीं सदी ईसा बाद तक इसका उत्कर्ष चरम सीमा पर पहुँच गया था।

सर्वप्रयमं व्यापार के ही द्वारा मारतवासियों का श्रान्य देशों से सम्पर्क बढ़ने लगा जिसका विवरण प्रस्तत किया जा रहा है।

पश्चिमी एशिया

सिन्ध बाटी की खुदाई और बोगानकोई के अमिलेख से माल्म होता है कि बहुत

प्राचीनकाल से मारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहा या। परिया (ईरान) के साथ भारत का निकट सम्बन्ध या। आराम (सीरिया) में कुछ अवशिष्ट चिह्न मिले हैं जिन्हें देखने से मारत और सीरिया के देवताओं के नामादि में साम्य पाया जाता है। इतिहासकारों का यह मत है कि कस्सी (कासाइट) और मितानी भारतीय आयों की ही शालायें यीं जो पश्चिमी एशिया में रहती यीं। अतः भारत के साथ उनका सम्बन्ध जारी रहा। पश्चिमी एशिया में बसने पर पड़ोसी देशों के साथ मी सम्बन्ध स्थापित होने लगा। मिश्र के शुटमोस चतुर्थ का विवाह एक मितानी राजकुमारी के साथ सम्यन्न हुआ जो इतिहास में प्रथम राजनीतिक विवाह माना जाता है। अतः आयों की कई प्रयाएं मिश्र में भी चली गई। वहाँ भी वैदिक रीति से ही सूर्य की पूजा के चिह्न प्राप्त हुए हैं

भारत श्रीर मिश्र के साथ भी गहरा व्यापारिक सम्बन्ध या। दोनों देशों के शासक व्यापार को प्रोत्साहन देते थे श्रीर दोनों देशों के जहाज दोनों देशों के बन्दरगाहों में श्राते-जाते थे। फिलस्तीन के साथ भी भारत का व्यापारिक सम्बन्ध या जिसकी चर्चा यहूदियों के धर्म प्रन्थ बाइबिल मे की गई है। उनके दो प्रतापी राजा थे—हैविड श्रीर सलोमन। उनके समय में यह व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा या श्रीर मारत के पश्चिमी तट पर ही यह श्रीधक सीमित या। मडोच मारत का एक विख्यात बन्दरगाह या। ऐसे ही वेबीलोन के साथ भी भारत का व्यापार चल रहा या। किन्सु यह व्यापार नर्मदा श्रीर सिन्धु नदियों के तटों पर के भू-भाग में विशेष सीमित या। कुछ भारतीय व्यापारी श्रदक्ष समुद्र तट पर रहने लगे थे श्रीर सिन्ध विजय के पश्चात् श्रदक्षवासियों ने भारतीयों से चिकित्सा, ज्योतिष तथा गियात सम्बन्धी विषयों की जानकारी प्राप्त की श्रीर यूरोप वालों को इनका जान कराया।

मध्य एशिया

काबुल, कन्दहार ब्रादि हाल तक भारत के ही ब्रंग रहे थे ब्रौर इन स्थानों में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों, हस्तिलिपियों, विहार, स्त्प ब्रादि चिह्न भी प्राप्त हुए हैं। सर ब्रारलस्थीन के प्यप्रदर्शन में इन मानों में ब्रानुसन्धान का कार्य सम्पन्न हुआ है। खुदाइयों से पता चला है कि खोतान एक उन्नतिशील हिन्दू उपनिवेश या।

र्वी एशिया

बहुत प्राचीन समय से मारत और चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्ध था। बाद में, २री सदी में चीन ने बौद्ध धर्म प्रहण किया। तत्परचात् दोनों देशों में सांस्कृतिक सम्बन्ध धनिष्ठ होने लगा। अनेकों बौद्ध मिन्नु चीन गये और चीनी लोग भारत आये। जल तथा स्यल दोनों ही मार्गों का उपयोग किया जाता था। चीनियों में फाहियान तथा हुयेन-सांग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वे क्रमशः ध्वीं तथा ७वीं सदी में भारत आये थे श्रीर अपने समय का हाल सकीव भाषा में लिखकर क्षोड़ गये हैं। चीनी विद्वान संस्कृत तथा पाली भाषा सीखते ये और उन्होंने मारतीय अन्यों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। कोरिया तथा जापान में भी बौद्ध धर्म का अचार हुआ। तिन्त्रत भी इससे अक्षूता न रहा। ७वीं तथा ६वीं सदी में वहाँ बौद्ध धर्म का अचार हुआ। इसका विशेष अय दिपंकर नाम के भिन्नु को आस हुआ है। तिन्त्रत में अब तक कोई उपयुक्त लिपि नहीं थी। इसी समय वहाँ लिपि तथा भाषा का विकास हुआ और उसमें संस्कृत पुस्तकों को अनुवाद कराया गया।

मूमध्यसागरीय भू-भाग

भूमन्यसागर का पूर्वी द्वीप क्रीट के साप मी मारत का सम्बन्ध था। दोनों देशों के कला-कौशल, रहन-सहन में साहश्य पाया जाता है। मारतीय प्रन्य में क्रीट के बदले कृतु नाम का प्रयोग मिलता है। क्रीट तो व्यापार में उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुन्ना था।

यूनान तया रोम के साय भी मारत का गहरा सम्बन्ध या । ३२७ ई० पू० में सिकन्दर ने मारत पर चढ़ाई की यी किन्तु वह राज्य नहीं स्थापित कर सका । चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सम्राट् सेल्युकस को पराजित किया और देश में व्यवस्था स्थापित की । तत्परचात् यूनान से मारत का सम्बन्ध और गाढ़ा हो चला । मारत के उत्तर-पश्चिम में कई यवन राज्य कायम हुए थे । मौर्य दरवार में सेल्युकस ने मेगास्थनीज तथा डेसीकस नामक दो राजदूतों को मेजा था । मारत की मूर्तिकला, वास्तुकला तथा सिक्कों पर यूनान का बहुत प्रभाव पड़ा था । रोम के साथ भी मारत का धनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था । रोमन साम्राज्य में यहाँ से मोग-विलास की चीजें जाती थीं और वहाँ से सोना तथा सिक्के आते थे । रोमन इतिहासकार जिल्ली ने बड़े ही दुलपूर्ण शब्दों में इस बात की चर्चा की है । दिल्ली भारत में महुरा में प्राचीन रोमन सिक्के प्राप्त भी हुए हैं । दोनों देशों में दूरों का श्रावागमन होता था । चेर तथा पायहए राज्यों ने श्रागस्थ के शासनकाल में वृतों का श्रावागमन होता था । चेर तथा पायहए राज्यों ने श्रागस्थ के शासनकाल में वृत मेजा था।

उपनिवेश

पशिया के दिच्ण-पूरव में हिन्दुश्रों ने अनेक उपनिवेश वसाये। मलाया आयदीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली द्वीप, कम्बोडिया, अनाम, वर्मा आदि स्थानों में हिन्दू स्पिन्वेश स्थापित ये। खासकर ईसा के पश्चात् ही इन उपनिवेशों की स्थापना हुई यी। गुप्त-काल औननिवेशिक साम्राज्य का स्वर्णयुग या। कम्बोडिया में प्रथम सदी में मारतीयों का आगमन हो चुका या। ब्राह्मण धर्म के एक अनुयायी कौणिडन्य ने यूनान में हिन्दू राज्य की नीव दी थी। उसने सोमवंश की स्थापना की और यहाँ के लोगों को सम्य बनाया। अवीं सदी तक यूनान का राज्य कायम रहा। इसने चीन तथा मारत में अपना दूत मेजा था। इसकी राजनीतिक प्रणाली मारतीय थी और विभिन्न कलाएँ यी भारत की परम्परा

से प्रमावित हुई थी। बाद में कम्बोच राज्य की स्थापना हुई जिसने स्थाम पर भी श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया था। यहाँ के शासकों के नाम भी मारतीय ढंग के थे श्रीर ये लोग ६ सौ वर्षों तक द्वीं से १४वीं सदी तक अपनी सत्ता कायम किये रहे। इसी के पूर्व में चम्पा नाम का हिन्दू राज्य या निसकी राजधानी अमरावती यी। आधुनिक अनाम इसी राज्य के ज्ञन्तर्गत या। श्रीमार ने २री सदी में इसकी नींव दी यी श्रीर १५वीं सदी तक यह राज्य कायम रहा या। इसकी कई शालाएँ स्यापित हो चुकी थीं। यहाँ के निवासी शिव के पुजारी थे। पहली सदी में ही जावा में भी हिन्दू राज्य स्यापित हुआ। ररी सदी के प्रारम्म में ही देववर्मन ने चीन में दूत मेजा या श्रीर तब से दोनों राज्यों का सम्बन्ध जारी रहा । फाहियान के कथनानुसार उपनिवेशों में हिन्दू भर्म का बोलबाला था। ६वी सदी के बाद जावा शैतेन्द्र राज्य का स्रंग बन गया स्रीर १५वीं सदी तक उन्नति करता रहा । सुमात्रा का उपनिवेश पुराना था । ४थी सदी ई० पू० में ही यह स्थापित हुआ या किन्तु ७वीं सदी बाद तक कायम रहा। यहाँ श्रीविजय का राज्य बड़ा ही मुख्य या। इसके बाद मलयू नाम का राज्य स्थापित हुआ जो १५वीं सदी तक कायम रहा। बोर्नियों में भवीं से १४वीं सदी तक तक हिन्दू उपनिवेश कायम या और यहाँ यह प्रया प्रचलित थी। ब्राह्मण घर्म का प्रभाव था। सुदूर पूरव में बाली भी एक असिद्ध हिन्दू राज्य या जहाँ भारतीय ढंग के आज भी अनेकों मन्दिर पाये गये हैं। १६वीं छदी के मध्य तक

ों हिन्दू राज्य पुरिच्चत या। एक हिन्दू राजां ने १६११ ई॰ तक यहाँ राज्य किया या। भारतीयों ने बर्मा में लानों का पता लगाया, इसे आबाद किया और यहाँ के लोगों को सम्पता की शिच्चा दी। स्थाम भी हिन्दू उपनिवेश का एक प्रमुख केन्द्र या जहाँ पहले हिन्दू धर्म और कुछ काल के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ।

मलाया प्रायद्वीप में शैलेन्द्र वंश का गौरवपूर्ण राज्य या जो द्वी सदी से १४वीं सदी तक कायम था। मारत के चोलवंशीय राजाओं से इनका निकट सम्पर्क था, किन्तु कुछ समय बाद दोनों में मतमेद हो गया था और लड़ाई भी हुई थीं। कुछ समय तक चोलों ने अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया, किन्तु शैलेन्द्रों ने पुनः अपना गौरव प्राप्त कर लिया था। बालपुत्र ने नालन्दा में एक विहार निर्मित कराया था जिसमें कुछ गायों को देने के हेतु उसने वंगाल के राजा देवपाल के पास एक दूत मेजा था। शैलेन्द्र राजा महायान बौद्धमत के समर्थक थे। उनके निर्मित बरबदूर का स्त्य बहुत ही प्रसिद्ध है। साम्राज्य में व्यापार की उनत दशा थीं और अरव व्यापारी भी वहाँ रहते थे। राजाओं के पास जंगी बेड़े भी थे और इस तरह वे शिक्तशाली तथा धन-वैभव से सम्पन्न थे।

इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने एक विशाल चमत्कारपूर्ण श्रौपनिवेशिक साम्राज्य स्मापित किया । इसमें हिन्दू सम्यता तथा मंस्कृति का बोलबाला था । हिन्दू देवी-देवताश्रों की आराधना होती थी और उनकी सहकों मूर्तियों बनायी गई थीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुवेर, इन्द्र आदि प्रसिद्ध देवता थे। बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। लेकिन विभिन्न धर्मा-वलिन्यों में संध का अभाव था। घम के नाम पर वे एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ते थे। उनमें सिह्ण्णुता तथा सहयोग की माबना थी। इसीलिये सभी राजाओं की दिन दूनी रात चीगुनी प्रगति हो रही थी। अनेक स्थानों में संस्कृत भाषा का प्रचार था जिसमें उत्कीर्य लेख प्राप्त हुये हैं। पाली भाषा का भी उपयोग होंता था। रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर हिन्दुओं का प्रचार था। कलाओं पर हिन्दुओं की अभिट छाप थी। इस तरह सारे पशिया में हिन्दू सम्यता तथा संस्कृति की प्रकाश-िकरण फैली थी। एशिया का सम्पूर्ण घरातल उसकी दिव्य क्योति से जगमगा रहा था। आज भी मन्दिरों और मूर्तियों के रूप में इसके कुछ चिह्न वर्त्तमान हैं जो उस उज्ज्वल गौरवमय अतीत का पावन समरण कराते हुये मारतीयों की नस-नस में उत्साह का संचार करते हैं। उनकी अमर, धवल कीर्ति सदा अनुपण बनी रहेगी और मानव समाज उनके प्रति चिरकृतश रहेगा।

## अध्याय २१

# मध्यकालीन एशिया—चीन तथा जापान (क) चीन

भूमिका

यह पहले ही बताया जा चुका है कि २१६ ई॰ में हान वंश का अन्त हो गया। तत्पश्चात् लगभग २६ सौ वर्षों तक अशांति का समय रहा। कई राजवंश आये और ओक्त हो गये। किन्तु सांस्कृतिक विकास में रकावट नहीं पैदा हुई और यह चलता रहा। छठी सदी में स्वी वंश के शासनकाल में चीन का पुनर्सेगठन हुआ। तांगवंश (६१८-६०७ ई०)

६१८ ई॰ में तांगवंश का उदय हुआ को लगमग ३०० वर्षों तक सत्तारूढ़ रहा। चीन के इतिहास से तांगवंश का राज्य एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

ताग राजवंश की राजधानी दिल्ला चीन में सायान-फू में थी। यह नगर पूर्वी प्रिया में अपने वैभव तथा ज्ञान के लिये सुविख्यात था। इस काल में एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार स्थापित हुई और साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ।

अनाम, कम्बोहिया तथा 'फारस तक साम्राज्य विस्तार हुआ। कोरिया का भी कुछ हिस्सा इसके पेट में समा गया था। इस वंश में बू नाम की एक समार्श ने बड़ी ही कुशलता के साथ राज्य किया। वह एक अल्पवयस्क राजकुमार की संरिच्का थी। वह योग्यता के आधार पर कमंचारियों की नियुक्ति करती और उसने नर-नारियों के वीच समानता का मान उत्पन्न किया। उसे देवी सम्राजी और सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तांगवंश के राजाओं ने निदेशी न्यापार तथा सम्बन्धों को प्रोत्साहित किया। चीन में इस्लाम के आगमन के पूर्व ही अरबों को वसने की अनुमति दे दी गयी थी। राजाओं ने मुसलमानों तथा ईसाइयों के प्रति सहिष्णुता की नीति बरती और उन्हें मस्जिद तथा गिरजे बनाने के अधिकार दे दिये गये। साहित्य, कला और विद्या के प्रसार में भी प्रगति हुई। जगह-जगह पर पाठ-शालायें स्थापित हुई और संगीत-विद्यालय भी खोले गये। इस तरह राज्य में शांति बनी रही और धन-वैमव की खूब वृद्धि हुई। परन्तु साथ ही राज्य में अनेक बुराइयों का प्रादुर्मांव हुआ। शासन-व्यवस्था में दिलापन आ गया। जनता असन्तुष्ट हो गयी। प्रांतीय

श्रीर सीमावर्ती राज्य स्वतंत्र होने लगे। ६०७ ई० में तांगवंश का माग्य-सूर्य श्रस्त हो चला। शुंगवंश ( ६६०-१२५६ ई० )

१६० ई० में युंगवंश का माग्योदय हुआ जिसके हाय में १२वीं सदी तक शासन की बागहोर कायम रही। इसी काल में तातारों ने उत्तरी चीन पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्पापित किया। युंगवंश के शासन काल में भी चीन का सांस्कृतिक विकास जारी रहा। सुविख्यात लेखक, सुधारक तथा विचारक उत्पन्न हुए। आन शीह तथा चू शी दो प्रसिद्ध सुधारक थे। आन शीह ने आर्थिक सुधार किया। उसने भूमि नपवाई और कर-व्यवस्था निश्चित की। सैन्य-संगठन भी किया गया। प्रत्येक परिवार से एक योग्य व्यक्ति को सेना में देने के लिये नियम बनाया गया। लोगों को घोड़े रखने के लिये प्रोतसाहित किया गया। उसने कनफ्यूशस के सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। चू शी ने भी इन सिद्धांतों की व्याख्या उपस्थित की थी। इसी समय में छुपाई की कला में उन्नति हुई। अब तीज गति से पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। क्रम-बद्ध इतिहास लिखने की परिपारी चल पड़ी। उद्योग-घन्घों का विकास हुआ। रेशमी वस्न तथा वर्तन का निर्यात होने लगा। १२५६ ई० में मंगोलों के हाथ इस वंश का अन्त हुआ।

युष्टानवंश ( १२५६-१३६८ ई० )

मंगोलों के प्रधान कुनलई खाँ के नेतृत्व में युवान राज वंश की स्थापना हुई । मंगोल शासकों ने बनता को सन्तुष्ट करना चाहा, किन्तु उनका शासन दीर्घकाल तक न रहा । १३६८ ई० में एक सफल जनकाति हुई और एक नये राजवंश की नींव पड़ी । किंतु मंगोलों के अथीन चीन की विशेष उन्नति हुई जिसका वर्णन अन्यत्र किया गया है । भिग्न वंश (१३६८-१६४४ ई०)

मंगोलों के विश्व जन क्रांति का नेतृत्व एक निर्धन व्यक्ति ने किया था। वह साधा-रण पढ़ा-लिखा था और एक अमिक का लड़का था। उसके माँ-बाप भी नहीं थे। वह एक बौद्ध-मिलु बन गया किंद्र उसमें आशा तथा उत्साह मरे हुये थे। उसका नाम चूथा। वह मंगोलों को पराजित कर चीन का सम्राट बना और हुंग वू के नाम से विख्यात हुआ। इस तरह उसने एक नये राख वंश की नींव दी जो "मिंग" कहलाता है और नानिका में इसकी राजधानी स्थापित हुई। यह १६४४ ई० तक राज्य करता रहा। हुँग वूका पुत्र चुंग लो भी इस वंश में एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ था। जिसने १५वीं सदी के प्रथम चरण में राज्य किया।

१ देखिये ८० १६

चीन के इतिहास में मिंग राजवंश का भी शासन एक गौरवपूर्ण अध्याय है।
-शासन सुव्यवस्थित या। वाह्य तथा आन्तरिक शांति स्थापित रही थी। आर्थिक व्यवस्था
में सुवार हुआ। सुद्रा की दर निर्धारित की गई। प्रजा सुखी थी। कला तथा साहित्य
ने अद्सुत उन्नति की। इसी काल में चीनी भाषा में विशास शानकोष तैयार कराये
गये थे। हजारों की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई। हेनलिन नामक कालेज की स्थापना
हुई। बीद्र तथा ताओ धर्म के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया। नैतिक स्तर को उच
करने के ख्याल से बीद्र मठों में मिच्चित्यों तथा नवयुवक मिच्चुओं के प्रवेश पर प्रतिबंघ लगा दिया गया। इस वंश के शासनकाल में अतीत के गौरव को स्थापित करने
का सफल प्रयास किया गया।

१५वीं सदी में यूरोप में सामुद्रिक यात्राक्षों क्रीर क्राजात देशों की खोज के लिये एक लहर उमह पड़ी थी। यूरोप के राज्य विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। भारत में कई यूरोपीय कम्पनियों व्यापारिक सुविधाक्रों के लिये मुगल सम्राट के दरवार में आई थीं। वैसे ही १६वीं सदी में वे मिंग सम्राट के दरवार में भी उप-रियत हुई थीं। पुर्तगाल, रपेन तथा हालैंडिनिवासियों का चीन में आगमन हुआ था। उन्हें कई सुविधाएँ भी प्राप्त हुई, किंद्र वे आपस में लड़ने लगे और देश के मामलों में स्वार्थवश हस्तचेप करने लगे। अतः चीनी भी उनके साथ कड़े हो गये और उन्होंने उन पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये।

१६४४ ई॰ में मंचुश्रों ने इस वंश के शासन का अंत कर डाला । मंचू तातारियों के सगे-संबंधी थे जो मंचुरिया में आकर बसे हुए थे।

### (ख) जापान

आदि वृत्तान्त

प्राचीन तथा मध्य कालीन युग में जापान का इतिहास विशेष महत्व नहीं रखता। इसका इतिहास कीरिया से भी बहुत बाद प्रारम्म होता है। यहाँ के आदिम निवासियों के संबंध में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त है, किंद्र कुछ विद्वानों का मत है कि "आइनस" लोग यहाँ के आदिम निवासी थे। दूसरी शताब्दी के बाद से जापान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के लोग मंगोलियन शाखा के हैं और इनके पूर्वंब चीन तथा कोरिया से आकर यहाँ बसे। यामातों में इनका राज्य था। शिन्टो इनका प्राचीन धर्म था जिसका अर्थ होता है भगवद्मार्ग। आजाकारिता और राजमिक इसकी विशेषताएँ थी। छठीं सदी के मध्य में कोरिया से कुछ बौद्ध मिखु मेजे गये थे। यहाँ राजतंत्र प्रणाली कायम की गई थी और प्रयम राजा जिम्मूटेनी कहलाता था। सम्राट मकाडो कहलाते थे। वे सर्वशक्तिमान् होते थे और अपने को स्थंनंशी बतलाते थे।

प्रथम मिकाडो देश की रिव्हिका सूर्य देवी का पौत्र था। जापान का राजवंश विश्व का प्राचीनतम राजवंश है; क्योंकि एक ही राजवंश शुरू से लेकर ब्राजकल राज्य करता है। किंद्र वास्तविक ब्रिधिकार किसी प्रभावशाली परिवार के हाथ में रहा है। सर्व प्रथम सोगा परिवार को यह गौरव प्राप्त हुआ था।

## शोगन शाही प्रथा

सोगा परिवार का उत्तराधिकारी फुजीवारा परिवार हुआ। इस परिवार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और सम्राट को श्रपने हाय में कठपुतली बना लिया। इसी समय न्नमींदार श्रेगी का उदय होने लगा या। ये युद्ध-कौशल में सिद्ध होते थे श्रीर इनकी ही सहायता से सम्राट ने फूजीवारा परिवार को अशक्त किया ! इन जमींदारों में मिना-मोतो नामक एक परिवार या निसमें योरीतोलो नाम का व्यक्ति बड़ा ही योग्य या। सम्राट ने उसे शोगन की उपाधि से विभूषित किया निसका अर्थ होता है सेनापति। इस तरह १२वीं सदी के अन्त में जापान में शोगन प्रया का आरम्म हुआ जो ७०० वर्षों तक कायम रही । इस काल में सम्राटं नाम के लिये ही शासक या । प्रथम शोगन वंश ने डेढ़ सी वर्षों तक शातिपूर्वक शासन किया। तत्पश्चात् दूसरे शोगुन वंश का शासन ग्ररू हुन्ना जो २३५ वर्षों तक कायम रहा । यह चीन के मिंग वंश का समकालीन था। शुगोनों को इस राजवंश प्रभुता भी स्वीकार करनी पड़ी थी। इस समय जापान की सांस्कृतिक उन्नति हो रही थी, किंतु गृह-युद्ध के कारण किसानों को तकलीफें भी उठानी पड़ती यीं। १६वीं सदी के श्रंत तक नापान का संगठन हुन्ना और कोरिया पर इसका घावा हो गया। लेकिन जापान को मुँह की खानी पड़ी और इसके जहाजी बेड़े नष्ट हो गये। १७वीं सदी के प्रारम्भ में तृतीय शोगन वंश का शासन शुरू हुआ जो ढाई सी वर्ष तक कायम रहा।

#### चीन का प्रभाव

सांस्कृतिक दृष्टि से जापान चीन का ही उत्पादन रहा है। हर छेत्र में चीन ने उसे प्रभावित किया। चीन से ही वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जापान ने उसकी राजनीतिक प्रणाली प्रहण की। किंद्र जापान अंधे की तरह नकल नहीं करता था, बल्कि चीन से सभी बातों को सीख कर अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लेता था। जापानी भाषा में जापान का नाम निप्पन है जिसका अये होता है सूर्य का देश। चीन ने ही यह नामकरण भी किया था।

## विदेशों से तटस्थता

जापान के इतिहास में यह एक विचित्र अध्याय है। यहाँ पहले कुछ, ईसाहयों तथा व्यापारियों का आगमन हुआ या। सर्वप्रयम पुतंगीज और उनके बाद स्पेनी आये थे। विदेशियों के आचरण से असन्तुष्ट हो जापानियों ने अपना दरवाजा बंद कर डाला। उन्होंने दुनिया से पृथक रहने की नीति प्रहृण कर ली। १६३६ ई० तक विदेशों से सारा संबंध विच्छेद हो गया। सभी विदेशी निवासित किये जाने लगे। कोई जापानी अपने प्राण्य को हयेली पर रख कर ही किसी प्रकार का विदेशी संबंध रख सकता या। यहाँ तक कि चीन-कोरिया से भी कोई संबंध नहीं रखा गया। जब १६४० ई० में कुछ पुर्तगीजों ने न्यापारिक सुविधा की माँग की तो उनमें अधिकांश लोगों को अपने प्राण्य भी गँवाने परे। इस प्रकार दो शताबिद्यों से भी अधिक काल तक जापान दुनिया के पूर्णता पृथक रहा। १८५३ ई० में इस एकांतवास की नीति का अंत हुआ।

# अध्याय २२

नूतन दुनिया की पुरातन सभ्यता—प्राचीन अमेरिका अमेरिका की खोज

१५वीं सदी के अंत में कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की जिसे नई दुनिया कहा जाता है। उसने समका कि वह हिन्दुस्तान में आ गया है। अतः वहाँ के निवासियों को रेड-इन्डियन्स ( लाल या रक्तवर्ण हिंदुस्तानी ) के नाम से पुकारने लगा। इसका यह अर्थ नहीं कि इसके पहले अमेरिका या ही नहीं; अमेरिका तो या अवश्य, लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं यी। प्राचीन काल में इसका नाम पाटल या। यह अत-मान किया जाता है कि पत्यर युग जैसे ऋति प्राचीन काल में एशिया और उत्तरी स्रमे-रिका के वीच कोई स्यलीय रास्ता या श्रौर उसी रास्ते से श्रालास्का होकर श्रमेरिका में कुछ लोग त्राकर बस गये। कालान्तर में बीच में समुद्र के हो जाने से यह रास्ता बंद हो गया निसके फलस्वरूप अमेरिका का यरोप या एशिया के साथ पूर्ण संबंध-विच्छेद हो गया। ये बसने वाले कौन थे ! इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, किन्तु कुछ लोगों का अनुमान है कि ये आर्य जाति के रहे होंगे। हिन्दुओं और यहाँ के निवा-सियों में बहुत कुछ सादश्य पाया जाता है। कला, वर्म, सामाजिक व्यवहार आदि में बहुत बातें मिलती-जुलती हैं। एक लेखक के मतानुसार माया लोगों की माषा संस्कृत माषा से ही उत्पन्न हुई मालूम पडती है। आयों के सिवाय अमेरिका में मंगोलों के भी प्रवेश का श्रनुमान किया जाता है। चीन की एक पुस्तक में श्रमेरिका में किसी बौद्ध-भिन्न के जाने की चर्चा मिलती है।

कथित रक्त वर्षा हिन्दुस्तानियों की सभ्यता

श्रारम्म में 'रेड-इन्डियन्स' या रक्तवर्ण हिन्दुस्तानियों की सम्यता पत्यर युग की सम्यता जैसी थी। पत्यरों के श्रवं श्रवं बनते ये श्रीर लकड़ियों पर पत्यर के हकड़ों को रगड़ कर श्राग्न उत्पन्न की जाती थी। टोकरी मी बनायी जाती थी श्रीर लोग शिकार कर श्राग्ना जीवनयापन करते थे। कालकम के साय-साय वहाँ के लोग भी श्रावश्यकतानुसार उन्नति करते गये। खेती का कार्य होने लगा। श्रतः पशु पाले जाने लगे श्रीर मिट्टी तथा घातु के बर्तन एवं श्रामूषण बनने लगे। वहाँ कुळु ऐसी चीजों का उत्पादन होता था जो श्रन्य प्राचीन सम्यताश्रों में नहीं पायी जाती थीं। ये चीजें यीं—मकई, शकरकन्द श्रीर कई प्रकार की साग-सिंवज्ञों। सम्भवतः ये चीजें वहीं से प्राचीन दुनिया में लायी गई।

इस प्रकार अमेरिका में भी सभ्यता का प्रादुर्मीव हुआ । इसके ३ प्रधान केन्द्र ये मध्य

श्रमेरिका, मेक्सिको श्रीर पेरू । कालांतर में इन जगहों में एक नयी उच्च कोटि की सम्यता का विकास हुआ जिसे माया सम्यता कहते हैं । मध्य श्रमेरिका इसका प्रधान केन्द्र या । माया सम्यता

मध्य अमेरिका के उपजाऊ भू-माग में माया नाम के लोग बसते थे। इन लोगों ने जंगलों को साफ किया और खेती के उपयुक्त जमीनों का निर्माण किया। किसी निश्चित योजना के अनुसार आम और नगर बसाये जाते थे। नगरों में बढ़े-बड़े मंदिर और महल दील पढ़ते थे। पत्थरों की कटाई की जाती थी और भवन-निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता था। मिट्टी और घातुओं के सुन्दर बर्तन और मूर्तियाँ बनायी जाती थी। कपड़ों की बुनाई और रंगाई भी होती थी। लोहे का अभाव था। चित्र के द्वारा लेखनकला का काम चलाया जाता था। बहुत लोग गियात के सिद्धांतों से भी परिचित ये और एक जन्त्री का भी ब्यवहार किया जाता था। ज्योतिष शास्त्र में भी उन्नति हुई।

वे भवन-निर्माण-कला में तो दच ये ही, चित्रकला में भी बहुत आगे बढ़े थे। चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों की ही प्रधानता होती थी। देवताओं तथा मनुष्यों के भी चित्र' बनाये जाते थे। इनके निर्मित चित्र सजीव तुल्य होते थे। एक पाषाण-लएड प्राप्त हुआ है जिस पर एक जल से संबंधित चित्र अंकित है। इसकी सुन्दरता अभी भी किसी की मुग्ध करने के लिये पर्याप्त है। इसी से यह अनुमान किया जा सकता है कि थे सीन्दर्य के कितने प्रेमी थे। ये जादू-टोनों की उपयोगिता में विश्वास करते थे और प्रकृति के पुजारी थे। इनकी पूजा में सर्प की प्रमुखता थी। पशुओं की बिल भी दी जाती थी। इनमें पारस्परिक सहयोग का भाव था और ये आपसी कामड़ों का पंचायत के द्वारा निप्या कर लिया करते थे। समाज में पुरोहितों का खूब सम्मान होता था और सर्वत्र सनकी तृती बोल रही थी। माया लोगों का शासन सुदृढ़ था। उक्समल तथा माया-पान इनके विख्यात नगर ये। कई राज्यों ने मिल कर एक संघ कायम किया था जिसकी राज्यानी मायापान नगर में थी। अब यह संघ भी मायापान संघ कहलाता था। १००० ई० में यह बहुत ही प्रभावशाली था। ११६० ई० के लगमग मायापान के नगर और संघ सभी का श्रंत हो गया और इसके अवशेष पर अन्य जातियों का स्थान हुआ।

इस सम्यता के विकास का काल निश्चित रूप से नहीं बबाया जा सकता। अतु-मानतः ७वीं सदी ई० पू० के आस-पास इसका विकास हुआ होगा, क्योंकि ६१३ ई० पू० के करीब मैबिसको की संवत्-गणना ग्रुरू होती है।

टोल्टेक तथा श्रजटेक जातियाँ

माया लोगों के खिवा कुछ अन्य धम्य जातियाँ मी अमेरिका में वसती थीं। टोल्टेक मेक्सिको की दिख्णी उपत्यका पर रहते थे। ये लोग मी विशाल मंदिर और महल बनाने में कुशल थे। चोलोला नगर में इनका निर्मित एक पिरामिड पाया जाता है। टोल्टेकों के बाद अबटेकों की उन्नित हुईं। इनके द्वारा माया लोगों की परम्परा कायम रखी गयी और उसका विकास भी हुआ। इन लोगों ने सीलों के बीच द्वीपों में ही एक सुन्दर नगर का निर्माण किया था। सैन्य कला में ये बड़े ही प्रवीण ये और करता इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। कई उपनिवेश तथा किते के स्वामी थे। मातहती राज्यों को आपस में लड़ा कर अपनी घाक बनाये रखने में ये कुशल थे! सैनिक राज्य हा ने के कारण सड़कें उन्नत दशा में थी। लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी। बिलदान प्रथा का बोलवाला था जिसमें पुरोहितों की आशा से नर-हस्या होती रही थी। ऐसा राज्य



चित्र ४४

टिकाक नहीं होता है। लगमग २०० वर्षों के बाद १६वीं सदी के प्रथम चरण में अवटेक साम्राज्य संसार से मर-मिट गया। केवल राजनीतिक मरण ही नहीं हुआ, मेक्सिन सम्यता का भी लोप हो गया। इसके विनाशकारी विदेशी थे। स्पेनवासी कोर्टिस के नेतृत्व में विदेशियों

ने इस ध्वंसात्मक कार्य को संपन्न किया या।

इड़ा नाम की एक श्रीर जाति पेरू में रहती या। इस जाति के लोग भी मन्य-मंदिर तथा मवन बनाते थे श्रीर श्रन्छी सहकों का निर्माण करते थे। ये कला में भी निपुण होते थे श्रीर सुवर्णकारों के द्वारा बनायी वस्तुएँ बहुत ही सुन्दर होती थीं। इनका शासन भी सुव्यवस्थित या। यहाँ के लोग श्राल्य का व्यवहार करते थे। मेक्सिको वालों के साथ इनका कोई संपर्क नहीं या। यद्यपि दोनों प्रदेश बहुत दूर नहीं थे मेक्सिको में श्राल्य का रुपयोग नहीं होता था।

प्राचीन श्रमेरिका की देन

प्राचीन अमेरिका की भी सम्यता के विकास में अपनी खास देन है। वर्तमान जगत ने अनेक प्रकार की सब्जियों का उत्पादन और उपयोग अमेरिका से ही सीखा है। आलू,> शकरकत्द, तम्बाक्, टमाटर आदि की जानकारी अमेरिका से ही प्राप्त हुई है।

# परिशिष्ट १

# मसिद्ध घटनाएँ, राजवंश स्रौर तिथियाँ

| und wants hartle and the                            | 171                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                     | ई० पूर             |
| श्रादिमानव का प्रादुर्मीव                           | 400,000            |
| आचीन पाषाया युगीन सम्यता                            | 400,000-40,000     |
| वास्तविक मानव का प्रादुर्माव                        | 40,000             |
| श्रिग्निका श्राविष्कार                              | 40,000             |
| उत्तर काल की प्राचीन पाषाया युगीन सम्यता            | 40,000-20,000      |
| कृषि तथा प्रापालन                                   | 20,000             |
| नव पाषाण युगीन सम्यता                               | १०,०००-६०००        |
| सिंघु तया दनला-फरात की घाटियों में सम्यता का उदय    | <b>\ \ \ \ \ \</b> |
| मिश्री सम्यता का श्रीगगोश                           | 4,०००              |
| क्रीय्न सम्यता का प्रभात                            | 8,000              |
| सैन्वव सम्यता की पराकाष्ठा                          | 3,000              |
| शिया वंश ( चीन )                                    | २२०५-१,७६६         |
| श्रायों का भारत पर हमला                             | २,०००              |
| हिटाइट सम्यता का प्रारम्म श्रीर विकास               | 7,000-1700         |
| एजियन सभ्यता की पराकाष्टा                           | 2,000              |
| करसी का बेबीलोन पर श्रीर हिक्सोस का मिश्र पर आक्रमण | १८००               |
| शैंगवंश (चीन)                                       | १७६६-११२२          |
| मिश्र में घोड़े का उपयोग                            | १७४६               |
| क्रीटन सम्यता की पराकाष्ठा                          | १६००               |
| फिनीशी सम्यता का विकास                              | १५००               |
| -यूनान मे श्रार्थ-प्रवेश                            | १५००               |
| फिलस्तीन में यहूदियों का बसना                       | १४००-१२००          |
| श्रसीरिया का उत्कर्ष                                | १३००-६०६           |
| चाऊवंश (चीन)                                        | ११२२-२४६           |
| हजरत-मूस का जन्म                                    | १०२५               |
| यहूदियों का उत्यान                                  | १०२५-५३६           |
| <b>~</b>                                            |                    |

| प्रसिद्ध घटनाएँ, राजवंश श्रीर तिथियाँ                       | २७३         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                             | ई० पू०      |
| ब्रमेरिकी माया सम्यता                                       | 8000        |
| प्रीकों के द्वारा नोसस के महल का विनाश                      | ११००        |
| होमर का महाकाव्य                                            | 2000-500    |
| कार्येज की स्थापना                                          | 500         |
| यूनानी उपनिवेशों की स्यापना                                 | 500-400     |
| रोम की स्थापना                                              | ७५३         |
| ब्रुसीरियों के द्वारा इसरायल विजित                          | ७२२         |
| लीडिया में मुद्रा पद्धति                                    | ६७५-६७०     |
| असीरियों के द्वारा मिश्र विजित                              | ६७०         |
| फेरोहनीको के द्वारा यहूदी बोशिया की पराजय                   | ६०५         |
| केल्डिया के साम्राज्य की स्यापना या बेबीलोनिया का पुनरत्यान | ६०६-५३८     |
| यूनान में निरंकुश शासकों ( टायरंट ) का युग                  | ६००-५००     |
| सोलन के कानून                                               | yey         |
| यहूदी वेबीलोन में कैद                                       | यूद्ध-प्रइद |
| साइरस का नेवीलोन पर अधिकार और केल्डिन साम्राज्य का अन्त     | प्रह        |
| कम्बोस की मिश्र विजय                                        | प्रश        |
| एशियाई कोचक के यूनानियों द्वारा सार्वंस का मस्मीमूत होना    | ५००         |
| मारायन का युद्ध श्रीर दारा की हार                           | 860         |
| यमींपली स्त्रेमीस के युद्धों में फारस की हार                | ४८०         |
| पेरीक्लीन का काल                                            | ४६०-४३०     |
| रोम में कानून संग्रह                                        | ४५१         |
| पेलोपोनेसियन युद्                                           | A\$ 1-208   |
| पिरोक्लीन की मृत्यु                                         | ४२८         |
| स्पार्टी का प्रमुख                                          | ४०४-३७१     |
| कुकरात का विषपान                                            | 335         |
| गालों का रोम पर श्राक्रमण                                   | 350         |
| केरोनिया का युद्ध श्रौर फिलिप के द्वारा ग्रीकों को पराजय    | ३३८         |
| सिकन्दर की विजय                                             | \$\$8-\$6\$ |
| सिकन्दर का मारत पर श्राक्रमण                                | ३२७-२६      |
| चन्द्रगुप्त मौर्यं का राज्यारोहण और साम्राज्य की स्यापना    | ३२२-२१      |
| १८ ,                                                        |             |

|                                                          | ई • पू०           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| मिश्र के टालमेन                                          | ३०५-४० ई०         |
| कलिंग युद्ध (भारत)                                       | २६५               |
| रोम श्रीर कार्येन का प्रयम युद्ध ( प्रथम ट्यूनिक युद्ध ) | २६४-२४१           |
| चिनवंश (चीन)                                             | २४६-२०७           |
| रोम श्रौर कार्येल का दूसरा युद्ध                         | २१⊏-२०१           |
| चीन की महान् दीवार का निर्माण प्रारम्भ                   | २१४               |
| हानवंश (चीन)                                             | २०६ ई० पू० २१६ ई० |
| रोम श्रीर कार्येन का तीसरा युद्ध                         | १४६-१४६           |
| कार्येन का रोमनों द्वारा विनाश                           | १४६               |
| इटालियनों का रोमन नागरिक बनना                            | 52                |
| जुलियस सीजर द्वारा गाल की विजय                           | पूद्र-पू          |
| ब्रिटेन में जुलियस सीनर                                  | યૂપ-યુજ           |
| जुलियस सीचर की हत्या                                     | YY                |
| एक्टियम का युद्ध, राजतन्त्र की स्यापना                   | ३१                |
| म्रोक्टेवियस ( स्रागस्टस ) का प्रिन्सेप बनना             | २७                |
| ईसा का जन्म                                              | ४ सन् ई॰          |
| ईसा को प्राणदयह                                          | ₹€-३०             |
| जुलियस सीजर के वंश                                       | ३१-६८             |
| फ्तेवियन वंश                                             | इह-हइ             |
| पॉच सद्व्यवहारी सम्राट्                                  | ६६-१८०            |
| सन्सानिद वंश                                             | २२७-६५१           |
| सम्राट् कौन्सटैन्टाइन द्वारा ईसाई वर्म का ग्रह्या        | \$ 9 \$           |
| गुप्त साम्राज्य का श्रम्युदय                             | ३१६-५३०           |
| कस्तुन्तुनिया की स्थापना                                 | ३३०               |
| रोम साम्राज्य का द्वय विभाजन                             | ३६५               |
| एलारिक के नेतृत्व में विसीगाय रोम का सूट-खसी             | ४१०               |
| चीनी यात्री फाहियान का भारत अभया                         | ४०५-४११           |
| हूर्यों का हमला                                          | ४४५-४५३           |
| श्रटिल्ला हूण की मृखु                                    | ४५३               |
| बाडालों के द्वारा रोम का लूटमार                          | ४५५               |
| पश्चिमी रोम साम्राज्य का श्रन्त                          | ४७६               |
|                                                          |                   |

| प्रसिद्ध घटनाएँ, राजवंश श्रीर तिथियों                             | २७१              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   | ई० सन्           |
| वेनेहिक्ट सम्प्रदाय की स्थापना                                    | 478              |
| मुहम्मद् का ज्नम                                                  | 4,00             |
| नौद्ध धर्म का जापान में प्रसार                                    | 4्दद             |
| ताग वंश (चीन)                                                     | ६१८-६०७          |
| हिनरी संवत् का श्रारम्म                                           | ६२२              |
| चीनी यात्री हु एनसांग की भारत-यात्रा                              | ६३०              |
| मुहस्मद की मृत्यु                                                 | ६३२              |
| प्रकृत्यार का रुख<br>मिश्र श्लीर सीरिया पर श्लारवों का श्लाधिकार  | ६३६              |
| श्रारवीं का स्पेन पर अधिकार                                       | ७११              |
| भारत पर ग्रारं ग्राकम्ण ग्रौर सिन्च विजय                          | ७१२              |
| श्ररम साम्राज्य की पराकाष्टा                                      | ७१५              |
| भूरवें की कस्तुन्तुनिया में पराजय                                 | ७१८              |
| टूर्स (फ्रांस ) में चार्ल्स मार्टल द्वारा श्ररबों की पराजय        | ५६७              |
| चार्ल्स महान् का पवित्र रोमन सम्राट निर्वाचित होना                | 500              |
| श्रुंग वंश (विन )                                                 | <u> ६६०-१२७६</u> |
|                                                                   | ६६२              |
| रोमन साम्राज्य का द्वितीय पुनरत्यान<br>मिश्र की खिलाफत की स्यापना | <b>१६</b>        |
| _                                                                 | EZA              |
| ह्यूकेपट द्वारा फांस का एकीकरण                                    | ६६७              |
| भारत्पर श्रफगान श्राक्रमण्<br>इंगलैन्ड की नामैन विजय              | १०६६             |
| द्रेगरी का पोर होना, राज्य श्रीर चर्च में संवर्ष का स्त्रपात      | १०७३             |
| ग्रेगरी ७म् श्रीर हेनरी ४थं का संवर्ष                             | १०७५             |
| सम्राट् हेनरी का कनोसा में प्रायश्चित                             | १०७७             |
| प्रेगरी ७म् की मृत्यु                                             | १०८५             |
| । धर्म-युद्ध (कृसेंड )                                            | १०६५-१२७१        |
| पोप श्ररवन दितीय का महान् व्याख्यान श्रीर प्रथम वर्म-युद          | १०९५             |
| बेरजेलम पर ईसाई अविकार                                            | १०६६             |
| तातारी सम्राट् चंगेज लॉ                                           | ११६२-१२२७        |
| सलाउद्दीन का जेब्जेलम विजय                                        | ११७८             |
| मिश्र में सलाउद्दीन का सुल्तान होना                               | ११८७             |
| सलाउद्दीन की मृत्यु                                               | <b>\$ 3 6 3</b>  |

| •                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                          | ई० सन्       |
| चंगेज की विजय यात्रा का प्रारम्भ                                         | <b>३०</b> ५१ |
| भारत में कुतुबुद्धीन द्वारा मुस्लिम राज्य की स्थापना                     | १२०६         |
| फ्रांसिस्स्न सम्प्रदाय की स्थापना                                        | १२१०         |
| डोमिनोकन सम्प्रदाय की स्थापना                                            | १२१५         |
| राजा जॉन द्वारा मैग्नाकार्य स्वीकृति                                     | १२१५         |
| यूरोप पर मंगोल घावा                                                      | १२३८-४१      |
| मंगोलों की रूस विनय                                                      | १२४०         |
| छुई ६म् के नेतृत्व में घर्म युद्ध                                        | १२४६         |
| मंगोलों द्वारा बगदाद के गौरव का म्रन्त                                   | १२५८         |
| इंगलैन्ड की प्रयम पालियामेन्ट                                            | १२६५         |
| युश्रान वंश ( चीन )                                                      | १२७६-१३६८    |
| फांस की प्रथम पालियामेन्ट, स्टेट्स जनरत                                  | १३०२         |
| रोम से अविग्निन में पोप का परिवर्तन                                      | १३०६         |
| शत वर्षीय युद्ध                                                          | १३३८-१४५३    |
| उस्मानी दुकों का यूरोप में प्रवेश                                        | १३५३         |
| मिंग वंश (चीन)                                                           | १३६८-१६४४    |
| रोमन कैयोलिक चर्च में महान् विच्छेद या                                   |              |
| यूरोप में दो पोपों का प्रादुर्मांव                                       | १३७८-१४१७    |
| नौनविक्तिप की मृत्यु                                                     | १३८४         |
| तैमूर का भारत पर ग्राक्रमण                                               | १३६५         |
| यूरोप का नवनागरण                                                         | 1800-1800    |
| वुकी साम्राज्य पर तैमूर का श्रीर करतुन्तुनिया पर तुकी का श्राक्रमण       | १४०२         |
| तैमूर की मृत्यु                                                          | १४०४         |
| छापेखाने का ग्राविण्कार ग्रीर बाइबिल की खुपाई                            | १४५०         |
| श्रंगरेनों का फास से बहिन्कार                                            | १४५३         |
| कुस्तुन्तुनिया पर उस्मानी तुर्कों का श्राधिपत्य, नवीन युग का प्रादुर्भाव | १४५३         |
| स्पेन में मूरों के प्रमाव का अन्त और अमेरिका में कोलस्वस की प्रथम        | यात्रा १४६२  |
|                                                                          |              |

# परिशिष्ठ २

# कुछ ममुख शासक श्रीर व्यक्ति विशेष

|                                                             |          | ईस्वी पूर्व      |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| मेन्स प्रथम मिश्री राजवंश का संस्थापक                       | लगभग     | ३४००             |
| सार्गन, धुमेर-श्रकाद साम्राज्य का सम्राट्                   | 27       | २७५०             |
| ह्यांगठी, ( पीत सम्राट् ) चीन का प्रथम सम्राट्              | 25       | २६६७             |
| हम्मूरबी, वेबीलोनिया का सम्राट् श्रौर विषेयक                | 39       | 2800             |
| धुटमोस प्रयम, मिश्र का सम्राट्                              | ••       | १५४५-१५१४        |
| हाटशेपशुट, मिश्र की सम्राज्ञी                               |          | १५०१-१४७६        |
| शुटमोस तृतीय, मिश्र का सम्राट्                              |          | 1806-1880        |
| आमन होटप तृतीय, मिश्र का सम्राट्                            |          | १४११-१३७५        |
| म्रामनहोटप चतुर्यं, ( श्रखनाटन ) मिश्र का एकेश्वरवादी सम्रा | ट् श्रीर |                  |
| विश्व का प्रयम श्रादर्शवादी व्यक्ति                         |          | १३७५-१३५८        |
| सोलोमन, यहूदियों का विलासी राजा                             |          | १०१४-६७५         |
| टिगलाय पिलासर तृतीय, ग्रसीरी साम्रास्य का संस्थापक          |          | ७४५-७२२          |
| सारगन दिनीय, ऋसीरी सम्राट्                                  |          | 655-60x          |
| सेनाकरीत्र, ", "                                            |          | ७०५-६८१          |
| श्रमुरदनी पाल, ,, ,,                                        |          | ६६८-६२६          |
| नेवुकेडने बार-केल्डियन राज्य का सरमापक                      |          | ६०५-५६२          |
| बर्खुष्ट्र, पारस का घर्म गुरु                               |          | ५६६-५२५          |
| गीतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रवर्त्तक                        |          | ५६३-४८३          |
| कनफ्यूशस, चीन का नीति उपदेशक                                |          | प्रश-४७६         |
| साहरसं महान्, फारसी साम्राज्य का संस्थापक                   |          | युप् ०-पुरुष्ट   |
| कम्बोब, पारस का सम्राट्                                     |          | ५२६-५२२          |
| दारा प्रयम, भारस का सम्राट्                                 |          | <b>५</b> २१-४८६  |
| नरसीन, फारस का सम्राट्                                      |          | ४८६-४६६          |
| हीरोडोटस (हिरोदच ), यूनान का इतिहास लेखक                    |          | ४८४-४५५          |
| ध्यसीडाइड्ष, यूनान का इतिहास लेखक                           |          | ४७१              |
| सुकरात, मानव समाब का प्रथम शहीद श्रीर यूनान का दार्शन       | 19       | ४६६-३ <u>६</u> ६ |
|                                                             |          |                  |

ţ

|   | श्रफत्तात्न ( प्तेटो ), यूनान का दार्शनिक                   | <b>45E-</b> 380  |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------|
|   | श्ररस्तू ( एरिस्टोटल ), यूनान का राजनीतिक दार्शनिक          | ३८४-३२२          |
|   | फिलिप, मेसीडन का सम्राट् श्रौर सिकृत्दर का पिता             | ३५६-३३६          |
|   | दारा तृतीय, भारस का सम्राट्                                 | ३३६-३३१          |
|   | सिकन्दर, एक महान् , विजेता                                  | ३३६-३२३          |
|   | युकलिंड, मिश्रका गणितज्ञ                                    | ३२३-२८३          |
|   | चन्द्रगुप्त मौर्यं, प्रयम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक'     | ३२१-२६७          |
|   | श्राकेंमीडिज, एंजीनियर                                      | २८७-२१२          |
|   | श्रशोक, मानव समान का एकमात्र दार्शनिक सम्राट्               | २७३-२३२          |
| 1 | हेनिबल, कार्येन का महान् सेनापति                            | २४७-१८३          |
|   | शिह्यागटी, चीन का श्रद्मुत सम्राट्                          | २४६-२१०          |
|   | ज्लियस सीनर, रोम का सैनिक शासक                              | <b>१७०-</b> ४४   |
|   | श्रागस्टस, रोम का प्रयम सम्राट्                             | ३१ ई० पू०-१४ ई०  |
|   | महात्मा ईसाई धर्म का प्रवत्त क                              | ४ ई० पू०-२६ ई०   |
|   |                                                             | सन् ईंग्वी       |
|   | डायोक्लोशियन, रोमन सम्राट्                                  | २८४-३०४          |
|   | चन्द्रशुप्त, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक                    | ३२०-३३५          |
|   | <b>च</b> मुद्र गुप्त, भारतीय नेपोलियन'                      | ३३५-३७५          |
|   | कीन्सटैन्टाइन, ईसाई धर्म प्रहण करने वाला प्रथम रोमन सम्राट् | ३२३-३३७          |
|   | जस्टीनियन, पूर्वी रोमन साम्राज्य का गौरवशाली सम्राट्        | પૂર્બ-યુદ્ધ      |
|   | मुहम्मद, इस्लाम धर्म का प्रवत्त <sup>°</sup> क              | ५७०-६३२          |
|   | हर्षवद्ध <sup>°</sup> न, भारत का गौरवशाली सम्राट्           | € 0 <b>€-</b> ¥9 |
|   | शालंमेन ( चार्ल्स महान् ), फ्रांक जाति का महान् सम्राट्     | ७६८-८१४          |
|   | हार्ले अलरशीद, अन्त्रासी वंश का गौरवशाली खलीफा              | ७८६-८०६          |
|   | श्रोटो महान् , जर्मनी का सम्राट्                            | ६३६-६७३          |
|   | हेनरी तृतीय, ,, ,, ,,                                       | १०३६-१०५६        |
|   | फ्रेडिरिक वारवेरोसा, जर्मनी का सम्राट्                      | ११५२-११६०        |
|   | संत फ्रांसिस, पादरी                                         | ११८१-१२२६        |
|   | इन्नोर्सेट तृतीय, पोप                                       | ११६८-१२१६        |
|   | रोजर वेकन, वैज्ञानिक                                        | १२१४-६४          |
|   | लूई नवम् फांस का सम्राट्                                    | १२२६-७०          |
|   | दॉते, इटली का महाकवि                                        | १२६५-१३२१        |
|   | _                                                           |                  |

| मार्को पोलो, इटली का पूर्वी देशों में यात्री | १२७१-६५           |
|----------------------------------------------|-------------------|
| फिजीपदो, फेयर, फास का सम्राट्                | १२८५-१३१४         |
| चौसर, श्रंगरेज कवि                           | . १३४०-१४००       |
| कापर निकस, ज्योतिष शास्त्रवेता               | <b>१४७३-१</b> ५४३ |
| तुलसीदास, भारत के सर्वश्रेष्ठ मक्त कवि       | ृ१५३२-१६२३        |
| शेक्सिपयर, श्रंगरेज नाटककार                  | १५६४-१६१६         |

# परिशिष्ट ३

# प्रशावली

#### प्रथम भाग-प्राचीन युग

#### अ० १

. १. इतिहास की परिमाषा क्या है ! इसके श्रध्ययन की क्या उपयोगिताएँ हैं ! विश्व इतिहास क्यों पढना चाहिये !

्रे. मानव प्रगति के काल निर्णय पर एक टिप्पणी लिखिये। पूर्व इतिहास काल श्रीर ऐतिहासिक युग से आप क्या समकते हैं !

३. "काल निर्णय विद्या तथा भूगोल-इतिहास की दो श्रॉखें हैं।" इसकी व्याख्या कीजिये।

४. नंदी की घाटियों में ही सम्यता तथा संस्कृति का उदय सर्वंप्रथम क्यों हुन्ना ?

५. सभ्यता से त्राप क्या समकते 🕻 ? सभ्यता तथा संस्कृति में मेद समकाइये ।

६. विश्व में प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के केन्द्रों की स्थित पर प्रकाश डालिये।

७. मानव परिवार के वर्गीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं ? क्या एक ही जाति के सभी मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ?

#### अ० २

१. पृथ्वी श्रीर समय का प्रादुर्माव कैसे हुआ ! समय की तुलना नदी से क्यों की जाती है !

२. पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में आप की क्या सम्मति है !

#### ষ্ঠা ই

१. पूर्व इतिहास काल की सभ्यता की प्रमुख विशेषतास्त्रों का उल्लेख की जिये।

२..श्रादि काल का परयर के श्राघार पर विभाजन क्यों किया गया है! प्राचीन तथा नवीन पाषाण काल की सम्यताश्रों का तुलनात्मक विवरण लिखिये।

३. सम्यता के आदि विकास का बातु के प्रयोग के साथ गहरा सम्बन्ध है—इस कथन की पुष्टि कीजिये।

#### স্তা০ ১

१. मिश्र की उन्नति का मूल नील नदी श्रौर नील नदी का दान मिश्र की क्या कहते हैं।

२. मिश्र के उत्थान तथा पतन पर एक संचिप्त निबन्ध लिखिये ।

- ३. प्राचीन मिश्र के इतिहास में पिरामिड युग, सामन्त युग तथा साम्राज्यवादी युग की क्या विशेषताएँ हैं!
  - थ. पिरामिड तथा स्मिन्स के बारे में ग्राप जो जानते हैं, लिखिये।
- ५. मिश्र के घार्मिक जीवन में श्रखनाटम ने क्या परिवर्तन किया ! उसका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ ?
  - मिश्र के इतिहास में स्वर्ण युग से आपका क्या ताल्य है!
  - ७. मिश्र की सम्यताएँ एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये ।
  - मिश्र के धर्म तथा समाज के बारे में श्राप क्या जानते हैं !
  - किन वार्तों के लिये दुनिया मिश्र के प्रति कृतज रह सकती है !

#### 初のと

- १. मेसोपोटेमिया से आपका क्या तालार्य है ! इसकी सम्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये । इसकी उन्नति के क्या कारण थे ।
  - २. नातीय दृष्टि से मिश्र में एकहपता यो, मेसोपोटेमिया में मिश्रण था, क्यों ध
- ३. सुमेर सम्यता के बारे में श्राप क्या जानते हैं! मिश्री लेखन कला के साय इसकी खेखन कला की तुलना की जिये।
- ४. श्रमीरिया के राजनीतिक त्रिकास पर प्रकाश डालिये। सम्यता के च्रेत्र में इसकी क्या देन है !
  - इम्मूरावी तथा नेवृक्तेडनेजार की कृतियों का उल्लेख कीजिये।
  - ६. मिश्र तया मेसोपोटेमिया की वैद्यानिक उन्नति बतलाइये ।
  - ७. विश्व को मेसोपोटेमिया को क्या देन रही है ?

#### अ० ६

- १. सैन्घव सम्प्रता का वर्णन निम्निलिखित शीर्षकों के आधार पर कीनिये:— (क) समान (ल) धर्म (ग) कला और (घ) शासन।
- २. मोहेन जोदड़ो तथा हड़प्या की मौगोलिक स्थिति बतलाइये। इनके प्रसिद्ध होने के क्या कारण हैं!
  - ३. सिन्धु नदी पाटी की सम्प्रता किस काल की है ! इसका संचेप में वर्णन की लिये ।
  - ४. भारतवर्ष की प्राचीनतम सम्यता एवं संस्कृति का उल्लेख कीनिये।
  - ५. सैन्वव सम्यता के कीन निर्माण कर्ता थे ? इसके विनाश के क्या कारण थे !

#### ষ্ঠা০ ও

- १. मौर्य काल की स्यापना तक आयों के प्रसार पर प्रकाश डालिये।
- २. वैदिक कालीन मारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति का उल्लेख कीजिये।

#### अ० ५

- १. छुठी सदी ई॰ पू॰ की भारतीय घार्मिक क्रांति पर एक संचिप्त निबंघ लिखिये।
- २, जैन तथा बौद्ध धर्म के विद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
- ३. बौद धर्म की सफलता तथा विफलता के कारणों को बतलाइये।
- ४. श्रशोक की घार्मिक नीति पर श्रपना मत दीनिये।
- ५, विश्व इतिहास में श्रशोक का क्या स्थान है ?
- ६. 'ब्रशोक के बाद का राजनीतिक मारत' नामक शीर्षक पर एक संचेप निबन्ध खिखिये।
- ७, निम्नलिखित श्राघारों पर हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये :— (क) शिक्षा एवं साहित्य (ख) कला एवं विज्ञान (ग) धर्म एवं समाज ।
  - प्त. 'भारतीय इतिहास में गुप्त काल त्वर्ण युग है ।' ऐसा क्यों कहा गया है,!-'
- ६. प्राचीन भारत में शासन प्रवन्ध प्रवातंत्र के आधार-पर होता-था-12 इस कथन की पृष्टि की जिये।
  - १०. भारतीय सभ्यता की क्या विशेषताएँ हैं ! मानवता इसके प्रति क्यों ऋणी है ! अ० ६
  - १. चीन के इतिहास पर भूगोल का क्या प्रमान पड़ा है !
- २. चीन के प्रमुख प्राचीन राजवंशों को क्तलाइये श्रीर प्रत्येक के महत्व पर प्रकाश टालिये।
  - ३, चीन की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालिये।
  - ४. चीनी इतिहास में स्वर्ण युग के विषय में आप जो जानते हों, लिखें।
- ५. लाश्रोजे श्रीर कनम्पूराध के क्या सिद्धान्त थे ! चीनी समाज को कहाँ तक उन्होंने प्रमावित किया !
  - ६. चीन के "प्रथम सम्राट" के शासन के गुया-दोषों की विवेचना कीनिये।
- ७. चीनी सम्यता के गुण-दोष पर प्रकाश डालिये। विश्व को इसकी क्या देन रही है !

#### अ० १०

- १. मेदों के उत्थान-पतन के विषय में श्राप स्था जानते हैं! उनकी सम्यता का उन्तेख करें।
  - २. फारस के इतिहास में दारा प्रथम का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है ?
  - ३. फारसी साम्राज्य के राजनीतिक संगठन पर एक टिप्पणी लिखिये।
  - ४. पारस के उत्थान तथा पतन पर एक निकन्च लिखिये।

- प्र. निम्नलिखित शोर्षक के आधार पर फारसी सम्यता का उल्लेख करें :—(क) धर्म (ख) साहित्य एवं कला ।
  - ६. एक मानचित्र बनाकर ईरानी साम्राज्य का विस्तार दिखलाइये।

#### अ०११ -

- १. हिहियों की सम्पता का उल्लेख कीनिये।
- २. ऐरामीय जाति और इसकी सम्यता के विषय में आप क्या जानते हैं !
- ३. फिलीस्तीन, फिनीशिया तया कीट का प्राचीन राजनीतिक इतिहास लिखिये।
- ४. यहूदियों की सभ्यता का वर्णन कीजिये।
- ५. फिनीशिया तथा कीट सम्यताओं का तुलनात्मक परिचय दीनिये।
- ६. फिज़स्तीन फिनीशिया तथा क्रोट की दुनियों को क्या देन है !

#### अ० १२

- १. यूनान के इतिहास का क्या महत्व है ! इस पर भौगोलिक रिपति का क्या प्रमाव पड़ा है !
  - २. वीर गाया काल का संवित वर्णन की जिये।
  - ३. यूनान में नगर राज्यों के विकास पर एक संज्ञित निवन्य लिखिये।
  - ४. यूनानी-कारसी युद्ध के कारणों तथा परिणामों पर प्रकाश डालिये ।
- ५. सार्ध तया प्येन्स के नेतृत्व की क्या विशेषतायें मीं १ पेलपोनेसियन युद्ध के कारणों तथा परिणामी का उल्लेख की जिये।
  - ६. यूनान के इतिहास के स्वर्णं युग का विवरसा प्रस्तुत की जिये।
  - ७. यूनान के उपनिवेशों के निषय में आप क्या जानते हैं।
- प्र, यूनानवासी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिये दूसरे देशों के कहा तक अग्री है!
- यूनानियों के क्या दृष्टिकीण ये ! ठनकी सम्यता एवं संस्कृति पर एक निक्व लिखिये ।
- १०. कज्ञा एवं साहित्य, विज्ञान एवं दश्नेन के विकास में यूनानियों ने न्या सह-योग दिया है !
- ११. "प्राचीन यूनान को यदि यूरोपीय सम्यता की जननी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं ।" इस कयन से आप कहाँ तक सहमत हैं !
  - १२. मानवता को यूनानी सम्यता की क्या देन है !

#### **अ० १३**

१. मकदुनिया के संाम्राज्य विस्तार का विवरण लिखिये श्रीर एक मानचित्र में प्रमुख स्थानों को दिखलाइये।

- ्र. विश्व इतिहास में सिकन्दर का क्या स्थान है !
- ३. सिकन्दर को महान् की उपाधि से विभूषित किया गया है, यह कहाँ तक उचित है !
  - ४. दूर-यूनानी सम्यता से आपका क्या तात्पर्य है ! इस पर एक निबन्ध लिखिये ।
  - ५. पश्चिमी प्रदेश यूनानी सम्यता से कहाँ तक प्रमावित हुए ये !

#### ञ्च० १४

- १. रोमन इतिहास का क्या महत्व है ? भौगोलिक स्थिति का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है !
- २. प्रजातंत्र काल की राजनीतिक, सामाजिक तथा घार्मिक व्यवस्थान्त्रों का उल्लेख कीजिये।
  - ३. रोमन साम्राज्य के उत्थान पर एक निबन्घ लिखिये।
  - ४. रोम तथा कार्येंब के सम्बन्ध के विषय में आप क्या जानते हैं ?
  - प्र. 'रोम रानतंत्र की स्रोर' इस शीर्षक पर एक लेख लिखिये।
  - ६. जुलियस सीजर के विषय में परिचयात्मक टिप्पणी लिखिये।
  - ७. रोम का प्रथम सम्राट कौन या ? उसके विषय में स्नाप क्या जानते हैं ?
  - दोमन साम्राज्य की सफलता तथा इसके पतन के कारणों को बतलाइये ।
  - ६. पूर्वी रोमन साम्राज्य का संद्वित इतिहास लिखिये। इसकी क्या महत्ता थी <sup>९</sup>
  - १०. रोम की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पर एक निबन्घ लिखिये।
  - ११. मानव समाज किन बातों के लिये रोम के प्रति ऋगी है!
  - १२. यूनान तथा रोम की सम्यता एवं संस्कृति का तुलनात्मक परिचय दीजिये ।
  - १३. एक मानचित्र बनाकर रोमन साम्राज्य के विस्तार को बतलाइये।

#### अ० १४

- १. ईसा के जन्म के समय फिलस्तीन की सामाजिक दशा कैसी थी ! तत्कालीन समाज को उसकी क्यों आवश्यकता थी !
- २. ईसा के जीवन चरित्र के विषय में श्राप क्या जानते हैं ! अनके उपदेशों का उल्लेख की जिये।
  - ३. ईसाई घर्म के प्रसार का वर्णन की बिये। इसकी सफलता के क्या कारण ये ?
  - ४. रोमन सम्राटों का ईसाई धर्म के प्रति क्या रख था !
  - ५. ईसाई धर्म ने दुनिया की सम्यता एवं संस्कृति को कहाँ तक प्रमावित किया !

# मध्यकालीन युग

अ० १६

१. यूरोप के अन्धयुग से आप का क्या तालर्य है !

- २. यूरोप की वर्षर जातियों के विषय में आत क्या जानते हैं ! रोम के पतन में उन्होंने किस तरह सहयोग दिया !
- ३. ईसाई घम के विकास पर एक लेख लिखिये जिसमें मठों के उत्कर्ष की विशद व्याख्या हो ।
  - ४. मध्य कालीन यूरोपीय इतिहास पर फ्रांक जाति का क्या प्रभाव पड़ा ?
- ५. शार्लंभेन के विषय में श्राप क्या जानते हैं ! वह महान् की उपाधि से क्यों विभूषित है !

#### **अ० १७**

- १. पवित्र रोमन साम्राज्य से श्राप क्या समकते हैं ? इसकी स्थापना किसुने की श्रोर किस के हाथ तथा कब इसका श्रंत हुआ ?
  - २. पोप तथा सम्राट के बीच संघर्ष सबंधी एक लेख लिखिये।
- ३. धर्म युद्ध पर निम्नलिखित शीर्षक के श्राधार पर एक निवंध लिखिये:—(क) कारण (ख) प्रगति (ग) परिणाम ।
  - ४. सामन्तवाद से क्या तात्वर्य है ! इसकी उत्पत्ति कैसे हुई !
  - ५. सामन्तवाद के स्वरूप तथा श्राघार पर प्रकाश डालिये।
  - ६. सामन्तवाद के गुणों तथा दोषों की विवेचना की जिये। इसके क्या कारण ये !
  - ७. मध्य कालीन चर्च तथा मठ के विषय में आपकी क्या जानकारी है !
- ८. नगर-निर्माण मध्य कालीन युग की एक प्रमुख विशेषता है—इस कयन की पुष्टि कीलिये।
  - ६. नगरों की सास्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालिये । इनकी त्रुटियाँ क्या थीं !
  - १०, नगर राज्य श्रीर राष्ट्रीय राज्य में क्या मेद है ! सोदाहरण समकाइये ।
  - ११. मध्य कालीन युरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण पर एक निवंघ लिखिये।
- १२. इटली तथा जर्मनी की स्थिति राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थी, क्यों !
  - १३. मध्य कालीन यूरोपीय सम्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये।
  - १४, विश्व को मध्य कालीन युरोप की क्या देन है !
  - १५. पार्चात्य सम्यता पूर्वी सम्यता का बहुत बड़ा ऋगी है, कैसे !

#### श्र० १५

- १. ग्ररब वासियों की प्रारम्भिक स्थिति का उल्लेख कीजिये।
- २. इस्लाम के प्रवर्त्तक कीन ये ! उनका जीवन-चरित्र लिखिये ।
- २. ग्ररवों की विजय-ग्रमियान का वर्णन की बिये। विजितों के प्रति उनका कैसा व्यवहार होता या ?

- ४. इस्लामी साम्राज्य का पतन कव और क्यों हुआ ?
- ५. श्ररच सम्यता एवं संस्कृति पर एक निबंध लिखिये।
- ६. मानव समाज को अरब वासियों के प्रति क्यों ऋगी रहना चाहिये !
- ७. एक मानचित्र बनाकर श्ररव साम्राज्य का विस्तार दिखलाइये।

#### अ० १६

- १. हूण बाति के उत्थान श्रीर पतन पर प्रकाश डालिये।
- २. मंगोल कौन थे ! उनके दो प्रसिद्ध राजाओं की विजय का उल्लेख कीजिये ।
- ३. चीन के इतिहास के साथ मंगीलों का क्या सपर्क है !
- ४. एक मानचित्र में मंगील साम्राज्य के विस्तार को दिखलाइये।
- ५. मंगोलों ने विश्व सम्यता के विकास में क्या सहयोग दिया है !
- ६. तुर्क कौन ये १ इनकी विभिन्न शालाश्रों का वर्शन कीनिये।
- ७. उस्मानी तुर्क से स्त्राप क्या समकते हैं ! उनकी उन्नति तथा श्रवनति पर प्रकाश डालिये ।
  - म्म संसार को तुर्की सम्यता की क्या देन है ?

#### अ० २०

- १. हर्ष के बाद मुस्लिम शासन की स्थापना तक भारत की राजनीतिक दशा का उल्लेख की जिये।
  - २. दिल्ला भारत के दो बड़े खतंत्र राज्यों के इतिहास पर प्रकाश डालिये।
  - ३. मुस्लिम काल की सभ्यता तथा संस्कृति का वर्णन कीनिये ।
  - ४. बृहत्तर भारत से श्रापका क्या तात्पर्य है !

#### ८० २१

- १. मध्य कालीन चीन के राजवंशों के उत्यान-पतन का उल्लेख कीजिये।
- २. मध्य कालीन चीन के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालिये।
- ३. जापान के प्रारम्भिक इतिहास के विषय में श्राप क्या जानते हैं ? चीन से उसका क्या संपर्क रहा है ?

#### अ० २२

- १. श्रमेरिका को 'नई दुनिया' क्यों कहा जाता है ! इसकी प्राचीन सम्यता का उल्लेख कीजिये ।
  - २. माया सभ्यता पर एक निवंघ लिखिये।
  - 3. प्राचीन श्रमेरिका का मानव समाज को क्या देन है !

# परिशिष्ट ४ विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची

| 1.   | Wells, H. G.      | Outline History of the World.          |
|------|-------------------|----------------------------------------|
| 2.   | Swain, J. E.      | History of World Civilisation.         |
|      | Thorndike, L.     | History of Civilisation.               |
| 4.   | Sanderson, E.     | Outlines of the World History.         |
|      | Weech             | World History.                         |
| 6.   | Robinson          | History of Greece.                     |
| 7.   | 2)                | History of Rome.                       |
| 8.   | Hall, H. R.       | Ancient History of the Near East.      |
|      |                   | (Latest Ed.)                           |
| 9.   | Moret, A.         | The Nile & Egyptian Civilisation.      |
|      | Delaporte.        | Mesopotamia.                           |
|      | Wilhelm, R.       | Short History of Chinese Civilisation. |
|      | Mackay            | The Indus Civilisation.                |
| 13.  | Glotz, G.         | The Aegean Civilisation .              |
| 14.  | Mumford, L.       | Technics & Civilisation.               |
| 15.  | Van loon          | Story of Mankind,                      |
| 16.  | Toynbee, A.       | Study of History.                      |
| 17.  | Langer, W. L.     | An Encyclopedia of World History.      |
| 18.  | Marshall, L. E.   | The Story of Human Progress.           |
| 19.  | Muller Lyer       | History of Social Development.         |
| 20.  | जवाहर लाल नेहरू   | विश्व इतिहास की कलक ( दो भाग )         |
| '२१. | राहुल सांकृत्यायन | मानव-समाच                              |
| २२.  | चन्द्रराज मंडारी  | समाज विज्ञान                           |
| २३.  | कालीदास कपूर      | विश्व संस्कृति का विकास                |
|      |                   |                                        |